

2610

222

## नयी समीक्षा

लेखक

**अमृतराय** 

हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, बनारस

प्रकाशकः
अमृतराय
हिंदुस्तानी पिल्लिशिंग हाउस, बनारस
मुद्रकः
आलोक प्रेस, बनारस
कवरः
खालेद चौधरी
प्रथम संस्करण २०००: जनवरी १६५०
मूल्य ४॥)

# विषय-सूची

| १—आलोचना का मार्क्यवादी आधार                        | <b>?</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|
| २ हमाजवादी यथार्थवाद                                | 84       |
| ३आज की कहानी पर कुछ विचार                           | ५३       |
| ४—साहित्य की नवीन आवश्यकताएँ                        | ६४       |
| ५—मार्क्स फ्रायड और कविता                           | ६९       |
| ६फासिच्म का सांस्कृतिक ब्लैकआउट                     | ७६       |
| ७—देशी फासिज्म                                      | ८६       |
| ८—मैक्सिम गोर्की                                    | १०१      |
| ९गद्यकार महादेवी और नारी समस्या                     | ११३      |
| १०—अतीत के चलचित्र                                  | १३१      |
| ११—स्मृति की रेखाएँ                                 | १३९      |
| १२दीपशिखा                                           | १४५      |
| १३—समाज का अक्स                                     | १५७      |
| १४—कोका पंडित के वंशधर                              | १६०      |
| १५—मरणोन्मुख संस्कृति के उपदरण                      | १६१      |
| १६मार्क्सवाद गतिशील दर्शन है                        | १६६      |
| १७गॅवई-गॉॅव                                         | ३७१      |
| १८—'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' और 'गिरती दीवारें'          | १८६      |
| १६माटी की मूरतें                                    | १९६      |
| २०सांप्रदायिक गुंडागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा | 33\$     |
| २१—प्रगति की सची पताका                              | २०५      |
| २२—रवीन्द्रनाथ                                      | २१०      |
| २३ — रोमें रोलॉं का स्वर्गवास                       | २१३      |
| २४ मोवियत का युद्ध-साहित्य                          | ے} ⊊     |
| २५प्रेमचन्द: एक परिचय                               | २३१      |
| २६प्रेमचन्द और हमारा कथासाहित्य                     | २३७      |
| २७—'अपने ही देश में हम परदेशी हैं'                  | २४०      |
|                                                     |          |

### ( **२** ≥ )

| २८जननाट्यसंघों की आवश्यकता                          |       |   | २४८   |
|-----------------------------------------------------|-------|---|-------|
| २९ — अमरी की साम्राज्यवाद का नम संस्कृति-विनाशक रूप | • • • |   | २५१   |
| ३० — नीम्रो साहित्य                                 |       |   | - २५५ |
| ३१—तीसरे महायुद्ध का शोर                            |       | • | २५७   |
| ३२ संकटप्रस्त साम्राज्यवाद का सोवियत-विरोधी अभियान  |       |   | २६३   |
| ३३—तोन जादूगर                                       | •••   |   | २६५   |
| ३४—गांत्रों में शिक्षा प्रचार का ढोंग               | • • • |   | र६८   |
| ७५—हमारे साहित्य का नया स्वर                        |       |   | २७१   |
| ३६—हिंदी में बालसाहित्य की कमी                      | • • • |   | २७३   |
| ३७ — सोवियत साहित्यकार स्वतंत्र नहीं ? !            |       |   | २७६   |
| • द—गांधीजी की हत्या और हमारे साहित्यिक             | • • • |   | र⊏२   |
| ३६—'प्रगतिशील साहित्य' पर नरेन्द्रदेवजी             |       |   | र्⊏९  |
| ४०—'स्वाधीनता दिवस' और हिंदी साहित्यकार             | • • • |   | २९५   |
| ४१—साहित्यिक आभिजात्य !                             | • • • |   | ३०५   |
| ४२—साहित्यसूजन का लक्ष्य · · ·                      |       |   | ३११   |

#### लेखक की ओर से

इस पुस्तक में सन् ४० और ४० के बीच लिखे गये मेरे फुटकर साहित्यिक लेख संग्रहीत हैं। लेखों का रचनाकाल हर लेख के अंत में दे दिया गया है। संग्रह करते समय लेखों में जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है।

इन वर्षों में मेरे विचारों में भी प्रगति हुई है, इसलिए यह कहना ठीक होगा कि ये लेख पूरी तरह मेरे आज के विचारों का दर्पण नहीं हैं। जो लेख एकदम गलत लगे उन्हें तो खैर संग्रह में जगह ही नहीं दी गयी; हे किन ये जो लेख आपके सामने हैं, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं आज लिखना जरूरी न समझता या अगर लिखता भी तो दूसरी तरह से, दूसरी जगहीं पर जार देकर । इसके साथ ही इस पुस्तक में ऐसे कई लेखों की कमी खटकती है जिनकी आज तत्काल जरूरत है, मसलन् ऐसे लेख जो प्रगति-विरोधियों के गढ पर और भी लीधी, जोरदार चोट करते हों। इसके साथ ही साथ ,गौर करने की एक चीज यह भी है कि साहित्य के मैदान में वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णता की एक-सी चेतना सभी लेखों में नहीं मिलती। इसका एक कारण यह तो है ही कि इन आठ वर्षों में वर्ग-सवर्ष की तीक्ष्णता एक-सी नहीं रही है, आज जो स्थिति है उसकी कल्पना भी दस बरस पहले नहीं की जा सकती थी। तब किसी के लिए भी यह कहना कठिन होता कि दस बरस के अंदर-अंदर अपने देश में भी ऐसी हालत पैदा हो जायगी। मगर इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि इस खामी का असली कारण है साहित्य और राजनीति की गर्छत, सुधारवादी समझ। वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णता पर पर्दा डालना ही सुधारवाद की मुख्य विशेषता है। अपने अंदर इसी चीज से छड़ना हर मार्क्सवादी-लेनिनवादी आलाचक का पहला काम होना चाहिए। सुधारवाद क्रांतिकारी मार्क्सवाद-लेनिनवाद का वर्ग-शत्रु है और उसके साथ वैसा ही निर्मम वर्ताव करना चाहिए। पूँ जीवादी परिवेश में रहनेवाले मार्क्सवादी भी लगातार अपने परिवेश से असर लेते रहते हैं, इसिलए उनको अपने इस पूँजीवादी दुश्मन की ओर से और भी सतर्क रहना चाहिए।

अपनी इन कमजोरियों और खामियों के बावजूद यह पुस्तक साहित्य की प्रगात-शील, जनवादी समझ को खूराक पहुँचाती है और इससे हमारे आंदालन को मदद मिलेगी, इसी विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके सामने रखी जा रही है।

—लेखक

नयी समीक्षा

## त्रालोचना का मार्क्सवादी त्राधार



हमारे साहित्य में आज आलोचना के अनेक मानदंड प्रचलित हैं। उन्हीं अनेक मानदंडों में से एक लेकिन सबसे गतिशील और प्रबल मार्क्वादी आलोचना है। हमारे साहित्य में इसका प्रचलन और प्रसार कुछ ही वर्षों से हुआ है। मार्क्वादी आलोचना बड़ा विशद विज्ञान है, इसलिए हमें उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तभी हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे जिससे हमारे साहित्य का कल्याण होगा। शुद्ध मन से किसी समस्या पर विचार करना ही किसी सच्चे साहित्यसेवी का लच्च हो सकता है। वर्य के वितंडावाद को प्रश्रय देना कभी भी ठीक नहीं होता। पहले ही से अपने को ठीक और शेष संसार को गलत मानकर तर्क करने की प्रवृत्ति समस्या को सुलझाने की अपेद्धा उल्काने ही में अधिक योग देती है। इसलिए आइए, सबसे पहले यह देखें कि मार्क्सवादी आलोचना क्या है। मार्क्सवादी आलोचना क्या है। मार्क्सवादी शालोचना क्या है। सार्क्सवादी शालोचना क्या नहीं है।

यों हमारे साहित्य में इस विषय का काफ़ी विस्तार से विवेचन हो चुका है। श्रीर पूर्ण विस्तार से इसका सांगोपांग विवेचन करने के लिए कई पोधियाँ लिखना श्रावश्यक होगा। यहाँ पर बहुत संच्चेप में केवल यह बतलाना उद्दिष्ट है कि मार्क्सवादी श्रालोचना का बीजमन्त्र क्या है, समाज श्रीर साहित्य के विकास का वह कौन-सा सिद्धान्त है जिसे लेकर मार्क्सवादी श्रालोचना चलती है श्रीर जिसके श्रनुसार वह समस्त पुरानी श्रीर नई साहित्य-राशि की व्याख्या करती है।

मार्क्सवादी त्रालोचना का बीज मार्क्स का यह कथन है कि मनुष्य का दैनंदिन जीवन उसकी चेतना पर त्राश्रित नहीं, वरन् इसके विपरीत मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक जीवन पर श्राश्रित होती है। \* कहने का त्र्यभिप्राय यह है कि इस पदार्थ-जगत् का त्र्यस्तित्व मनुष्य की चेतना से स्वतंत्र श्रीर निरपेद्ध है; परन्तु मनुष्य की चेतना का श्राधार यह पदार्थ जगत् है। उसकी चेतना की सत्ता पदार्थ-जगत से स्वतंत्र ख्रौर निरपेच नहीं है। उसकी चेतना वस्तु-सापेच है, परिस्थिति-सापेक्ष हैं, समाज-सापेच्च है। पदार्थ-जगत का ग्रस्तिल तो रहेगा ही, किसी को उसकी चैतना हो या न हो; क्योंकि उसका अस्तित्व व्यक्ति की चेतना के बाहर है। मेरे कमरे की दीवार तो रहेगी ही, मैं उसे देखूँ या न देखूँ, मेरा सिर उससे टकराये या न टकराये। मेरे संज्ञाहीन या चेतना-शुन्य हो जाने से दीवार की इयत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पहता, उसी प्रकार जैसे पागलखाने के सैकड़ों पागलों के यह सोचने पर भी कि वे मुक्त हैं, उनके चारों त्रोर की ऊँची ऊँची दीशरें बिना खिसके दुए, त्रचल, पूर्ववत् उन्हें काराबद्ध किये रहती हैं। यही बात मनुष्य की चेतना के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। पदार्थ-जगत् से हटकर उसके ग्रास्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती । वस्तु-जगत ही उसका मूलाधार है, उससे स्वतंत्र श्रौर निरपेदा वह कुछ नहीं है। इस बात को यदि सरल रूप में कहें तो कहेंगे कि परिस्थितियाँ मनुष्य की चेतना को गढ़ती हैं। ब्रात: साहित्यकार की चेतना को भी परिस्थितियाँ गढ़ती हैं। जिस समाज का वह प्राणी होता है, जिन परिस्थितियों में वह उठता-बैकता, सोता-जागता तथा जीविकोपार्जन करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना उसका साहित्य नहीं रह सकता। साहित्यकार चाहे या न चाहे, परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डालेंगी हो, सामयिक समाज रचना की छाप उस पर पड़ेगी ही। परिस्थितियाँ विचार-धारा पर प्रभाव डालती हैं श्रीर विचार-धारा परिस्थितियों पर। दोनों का ऋन्योन्याश्रय संबंध है। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है श्रौर साहित्यकार का प्रभाव समाज पर-यह सामान्य तथ्य जिसे स्वीकार करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, यही मार्क्सवादी श्रालोचना का बीज है। भारतीय शास्त्रकारों ने भी साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रय संबंध को सदा स्वीकार किया है। इस लिए यह कहना ठीक होगा कि मार्क्सवादी त्रालोचना-पद्धति कोई विचित्र, 'न भूतो न भविष्यति' वाली वस्तु नहीं है। वह भारतीय

<sup>\*</sup> It is not the consciousness of people that determines their everyday life, but on the contrary, their social life determines their consciousness. (Marx: Capital)

साहित्य श्रोर विश्व साहित्य की सर्वोत्तम परंपराश्रों का क्रान्तिकारी विकास है। उसकी अपर से व्यर्थ ही सशंक होने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। उसकी उत्पत्ति साहित्य के साथ किसी प्रकार का श्रत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक स्थिर श्राधार पर प्रतिष्ठित करने के लिए हुई है श्रीर वह श्राधार वही है जिसका उत्नेख ऊपर हो चुका है, जिसे स्वीकार करने में किसी को कोई कठिनाई न होगी। थोड़ी कठिनाई शब्दों के कारण भी हो जाया करती है। इसलिए उन्हें भी ठीक-ठीक सम्भक्त लेना श्रावश्यक होता है।

'साहित्य का त्र्याधार त्र्यन्ततः त्र्यार्थिक होता है' यह वाक्य मार्क्सवादी त्रालोचना में बहुधा दीख पड़ता है। इससे कुछ लोगों ने यह त्रानुमान लगाया श्रीर श्रपने श्रनुमान के श्राधार पर प्रचारित किया कि मार्क्सवादी श्रालोचक साहित्व को रोटी की समस्या हल करने के एक साधन से ग्राधिक महत्त्व नहीं देते। कालान्तर में इसी अनुमान को 'रोटीवाद' की संज्ञा से विभूषित किया गया और प्रगतिवाद को रोटीवाद का पर्याय करार देकर प्रगतिवादी साहित्य की निन्दा ज़ोर-शोर के साथ होने लगी। तो फिर 'साहित्य का त्राधार त्र्यन्ततः त्रार्थिक होता है' इससे मार्क्सवादियों का क्या प्रयोजन है ? विश्वसाहित्य के उद्भव श्रौर विकास का सिंहावलोकन करने के पश्चात् मार्क्स ने सिद्धान्त बनाया कि मानव-मस्तिष्क की ब्रान्य सभी उपजों के समान साहित्य भी ब्रान्ततः समाज के ब्रार्थिक सम्बन्धों, उत्पादन के सम्बन्धों से निर्दिष्ट होता है। साहित्य श्रौर समाज के श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध की चर्चा हम ऊपर कर श्राये हैं। हमने यह भी देखा कि उसके प्रमाख के लिए बहुत तर्क जुटाने की भी त्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक स्वयंसिद्ध बात है। 'साहित्य का त्राधार अन्ततः त्रार्थिक होता है', यह वाक्य भी इसी बात को तिनक भिन्न ढंग से कहता है। समाज ब्रह्म-जैसी कोई निराकार वस्तु तो है नहीं । समाज मनुष्यों का होता है । मनुष्य ग्रपनी जीविका उपार्जन करते हैं । जीविकोपार्जन की क्रिया में वे एक दूसरे से किसी निश्चित सम्बन्ध में बँध जाते हैं, बँघते जाते हैं, बँघे रहते हैं। जीविकोपार्जन के साधन भी स्थिर ऋौर ऋपरि-वर्तनीय तो हैं नहीं, ख्रतः उत्पादन ऋर्यात् जीविकोपार्जन के साधन जब विकास के एक धरातल पर रहते हैं तो एक प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध होता है और जन उसमें कोई विकास या परिवर्तन त्र्याता है तो उसी के त्रमुसार इस सामाजिक सम्बन्ध में भी विकास या परिवर्तन ग्रा जाता है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों के विकास के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन होता सलता है। एक समय था कि समाज में सब लोग बराबर थे। मृगया ही उनके जीवकोपार्जन

का साधन था। सब लोग मिलकर त्राखेट करते थे त्रीर मिलकर उसका उपभोग करते थे। यह त्रादिम साम्यवाद का युग था। कालान्तर में दासप्रथा का प्रचलन हुआ। युद्धों में बन्दी बनाये गये शत्रु दास होने लगे श्रीर इतिहास में पहली बार दो मानवों के बीच दास श्रौर प्रभु का सम्बन्ध स्थापित हुश्रा । प्रभु इसी नाते प्रभु थे कि उत्पादन के साधन—मूमि—पर उनका त्र्याधिपत्य था त्र्रौर दासों को उनकी त्राज्ञा का पालन करना होता था, नहीं तो त्रपने प्राणों से हाथ घोना पड़ता था। दास-प्रथा में प्रभु का कीतदास के जीवन ( श्रीर मृत्यु ! ) पर पूर्ण श्रिधिकार होता था। वह उसे चाहता तो मार डालता, चाहता तो जिलाता, कोई चूँ तक नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने दास अथवा दासों के समूह का प्रभु था । शताब्दियों तक मानव-समाज की यही दशा रही । इस बीच उत्पादन के साघन विकास करते रहे, मानव-समाज धीरे-धीरे विकास की त्रोर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब दास और प्रभु का सम्बन्ध विकास का त्र्यवरोधक श्रौर इस हेतु श्रनुपयक्त जान पड़ने लगा। दासों ने श्रपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए विद्रोह किये, ऋपने प्राणों की बाजी लगाई, ऋपने उस पशु-वत् जीवन की ऋपेद्धा मर जाने को उन्होंने ऋधिक श्रेयस्कर समभा। उनके विद्रोहों की संख्या श्रीर शक्ति तथा घनत्व में श्रिभवृद्धि हुई । साथ ही दास-प्रभुश्री को पशु के समान जड़ और अज्ञान प्राणियों के स्थान पर ऐसे लोगों की आवश्य-कता हुई जिनमें कार्य करने की कुछ समभ हो, जो काम को समझने की च्रमता रखते हों। इस प्रकार इतिहास हमको बतलाता है कि जब उत्पादन के साधनों में धीरे-धीरे होनेवाला विकास. श्रीर तदनुसार सामाजिक चेतना में होने वाला विकास दोनों इस दशा को पहुँच गये कि दास श्रीर प्रभु का संबंध समाज के विकास को श्रवरुद्ध करने लगा, तब जीवन की श्रवाध गतिशीछता ने दासप्रथा की हटाकर उसके स्थान पर स्वामी श्रौर भृत्य के सम्बन्ध की स्थापना की । शताब्दियों तक विश्व भर में स्वामिप्रथा या सामन्तराही का बोलबाला रहा। जीवन का निर्वन्ध विकास उत्पादन के साधनों को सतत विकसित करता रहा, यहाँ तक कि भाप के इञ्जन श्रौर विज्ञान के श्रन्य श्राविष्कारों ने उन्हें इतना श्रधिक विकसित कर दिया कि कालान्तर में सामंतवाद, वही सामन्तवाद जिसने मानव-समाज को दासप्रथा से मक्त करके उसे प्रगति की स्त्रोर उन्मुख किया था श्रीर इस प्रकार श्रपने को एक प्रगतिशील समाज-रचना प्रमाणित किया था, स्वयं सामाजिक विकास के मार्ग का रोबा बन गया। स्वामी त्रौर भृत्य के सम्बन्ध से त्राब काम नहीं चलता था। दूसरे, भृत्य भृत्य बने रहने के लिए तैयार भी न ये श्रीर निरन्तर संघर्ष कर रहे

थे, जिसमें वे जो चाहें कर सकें, जहाँ चाहे श्रा-जा सकें। विज्ञान के श्राविष्कारों के फल-स्वरूप सद्यः विकसित उत्पादन के साधनों, कल-कारखानों को भी ऐसे ही लोगों की त्र्यावश्यकता थी जो एक सामंत की सम्पत्ति बनकर एक जगह न पहे रहें बल्कि जहाँ भी उनकी त्रावश्यकता हो, वहाँ उपलब्ध हो सकें। श्रीर इस प्रकार कालान्तर में संसार के बहुत-से देशों से सामंतशाही हटी श्रीर उसके स्थान पर पूँजीवाद की स्थापना हुई, जिसने ऋपनी पूर्ववर्ती सभी समाज-रचनाओं की भाँति एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में इतिहास के प्रांगण में प्रवेश किया; और तभी पूँजीपति तथा मजदूर की श्रेणियाँ बनीं। पर ग्रन्ततः वह प्रगतिशील नहीं रह पाया श्रौर स्वयं प्रतिगामी तथा समाज को पीछे दकेलनेवाला बन गया, क्योंकि उसके बीज में ही दोष था। उसके बीज में भी वही दोष है जो दासप्रथा, स्वामिप्रथा या सामन्तवाद में था-उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्व। इसी को व्यक्तिगत सम्पत्ति ( प्राइवेट प्रॉपर्टी ) भी कहते हैं । दासप्रथा, सामंतवाद और पूँजीवाद सबके बीज में यह व्यक्तिगत संपत्ति का दोष था, इस लिए ये सब समाज रचनाएँ कालान्तर में प्रगति की अवरोधक और प्रतिगामी बन गयीं। इन सभी समाज रचनात्रों के मूल में एक ही बात है: सबका त्राधार शोषण है। ये सभी शोषण के प्रकार-मेद हैं, शृंखलात्रों के प्रकार-मेद हैं। त्रस्त।

इस प्रकार समाज के विकास पर ऐतिहासिक रूप से दृष्टि पात करने पर हमें भली-माँति ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन के साधनों के विकास के साथ-साथ समाज ने विकास किया है, उन्हीं के अनुसार भिन्न-भिन्न कालों की समाज रचना में परिवर्तन आया है और भिन्न-भिन्न समाज रचनाओं में भिन्न-भिन्न सामाजिक सम्बन्धों की स्थिति रही है और इस प्रकार भिन्न-भिन्न सामाजिक संबन्धों में बँधे हुए लोगों के संधर्षों (वर्ग-संधर्ष), उनके क्रियाकलापों का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी अनिवार्य रूप से पढ़ा है। उत्पादन के साधन ही मानव-समाज के विकास के मूल में हैं और वे आर्थिक होते हैं, इसीलिए यह कहा गया कि साहित्य का आधार अन्ततः आर्थिक होता है।

इस विवेचन के उपरान्त यदि हम मार्क्सवादी त्रालोचना की कोई परिभाषा देना चाहें तो कहेंगे कि मार्क्सवादी त्रालोचना साहित्य की वह समाजशास्त्रीय श्रालोचना है जो साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए समाज श्रौर साहित्य के श्रन्योन्याश्रय तथा गतिशील सम्बन्ध का उद्घाटन करतो है श्रौर सचेतन रूप में समाज को बदलने वाले साहित्य की सृष्टि की श्रोर लेखक का ध्यान श्राक्षित करती है।

मार्क्सवाद कोई जड़ मतवाद नहीं है। वह जीवन का एक सर्वोग-संपूर्ण, गतिशील दर्शन है। वह जीवन को बदछने, समाज को बदलने, संसार को बदलने का ऋस्त्र है। वह कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है। जो व्यक्ति मार्क्सवाद को एक चिरंतन गतिशील, विकासशील दर्शन के रूप में नहीं देखता. वरन उसे कोरे किताबी सिद्धान्तों का एक ढेर मात्र समभता है, उसने मार्क्षवाद को तिक भी नहीं समभा। मार्क्षवाद की इस ब्रात्मा को ठीक से न समभवे के कारख कभी-कभी 'मार्क्सवादी' श्रालोचक बड़े यांत्रिक, श्रत्यन्त जह रूप में मार्क्स-वाद के सिद्धान्तों का प्रयोग साहित्य की खालोचना के निमित्त करते हैं ख्रौर खर्थ का भयानक ग्रनर्थ कर बैठते हैं। ऐसी भूलों का बड़ा भारी दुष्परिणाम यह होता है कि श्रालोचक की श्रज्ञता इस श्रत्यन्त वैज्ञानिक श्रालोचना-पद्धति की श्रपूर्णता तथा एकांगिता की दलील बन जाती है। इसी प्रकार की यांत्रिकता के लिए त्राज से पचपन साल पहले एंगेल्स ने पॉल अन्हर्ट नामक एक 'मार्क्सवादी' आलोचक को ब़री तरह फटकारा था। नारवे के महान् नाटककार इब्सेन (जिनके कुछ नाटकों, 'गुड़ियावर', 'समाज के स्तंभ' त्रादि का त्रानुवाद हिन्दी में हुत्रा है ) की त्रालोचना करते समय त्रान्स्ट महोदय ने कुछ वड़ी ऊटपटांग बातें की थीं, जिनकी बहुत कड़ी त्रालोचना करते हुए एंगेल्स ने यांत्रिक रूप में, बिना समभेन-बूफे मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को साहित्यिक त्र्यालोचना के च्रेत्र में थोपने के विरुद्ध लोगों को चेतावनी दी थी। माक्स को एक चिट्ठी छिखते हुए एंगेल्स ने इस बात के लिए चिन्ता भी प्रऋट की थी कि बहुत से लोग मार्क्सवाद की ग्रात्मा को न पकड़ सकने ख़ौर बात को बिना ठीक से समभे उसका व्यवहार करने के कारण बड़ा ग्रनर्थ कर रहे हैं।

मार्क्सवादी त्र्रालोचना पद्धति पर त्र्रापत्ति करते हुए एक सज्जन ने लिखा है:—

'मार्क्सवादी त्रालोचक कहते हैं कि त्राव तक साहित्य शोषकवर्ग के द्वारा निर्मित हुन्ना है.....जान या त्रानजान में इस साहित्य में उनके त्रापने वर्ग के हित की बातें सिन्निविष्ट हो गई हैं।'

मैं नहीं जानता कौन मार्क्सवादी त्रालोचक ऐसा कहता है; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि कोई मार्क्सवादी त्रालोचक ऐसा कहता है, तो वह मार्क्सवादी त्रालोचना के साथ घोर त्रान्याय करता है। बिलकुल इसी प्रकार की यांत्रिक, त्रावेशानिक, त्रानेतिहासिक त्रालोचना की त्रोर से मार्क्सवाद के प्रवर्तकों, मार्क्स त्रीर एंगेल्स ने हमको सावधान किया था।

श्रंब हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार की भूल क्यों होती है। इसका एक बड़ां कारण साहित्य श्रोर श्रर्थशास्त्र के बीच एकदम सीधा सम्बन्ध स्थापित करना है। किसी युग-विशेष के विचारों को तत्कालीन श्रार्थिक परिस्थितियों की प्रतिकृति मान बैठना मार्क्सवाद की हत्या करना है। यह कहना ग़लत है कि—

युग की ऋार्थिक परिस्थितियाँ = युग की विचारधारा के।

श्रन्स्ट ने यही भूल की थी। इसके श्रलावा उसने लेखक श्रीर उसके वर्ग के सम्बन्ध को भी बड़े ग़लत ढंग से सममा। 'लेखक श्रपनी वर्गस्थिति के बाहर किसी भाँति जा ही नहीं सकता, इसलिए उसकी विचारधारा भी श्रपने वर्ग के हित की दृष्टि से ही निर्मित होती है। घूम-फिरकर लेखक को श्रपने वर्ग की मान्यताश्रों के भीतर रहना ही होगा। इसलिए इब्सेन भी श्रपने वर्ग की मान्यताश्रों की परिधि से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह पूँजीपतियों का प्रतिनिधि है।'

इस प्रकार की भूल से त्रपने को बचाते हुए हमको देखना चाहिए कि मार्क्सवादी साहित्य श्रीर वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। इस सम्बन्ध में भी उन्होंने जो सिद्धान्त निकाला है, वह इतिहास के सम्यक् अध्ययन पर आधा-रित है। मार्क्स भारतीय, चीनी, मिस्री, यूनानी, रोमन ब्रादि सभी पाचीनतम साहित्यों की गवेषणा के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो लिखित साहित्य इम तक पहुँचा है, वह वर्ग-विभक्त समाज की उपज है, इसलिए उस पर समाज के वर्गमेद की छाप है। हम ऊपर देख श्राये हैं कि सबसे श्रारम्भ में, प्रागैतिहासिक युग में, पाषाण युग में, सभ्यता का ब्रालोक फैलने से बहुत पहले मनुष्य ब्रादिम साम्यवाद की स्थिति में था। उस समय ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से मनुष्य का धरातल पशुत्रों से कुछ विशेष ऊँचा न था। इसिनए उस काल में किसी प्रकार का साहित्य नहीं रचा गया ; किसी प्रकार के साहित्य की रचना तब संभव ही न थी । त्र्यादिम साम्यवाद के बाद उत्पादन के साधनों के विकास के साथ साथ जब उन पर सम्प्रदाय-विशेष का ऋधिकार हो गया, तब से समाज वर्गों में विभक्त हो गया। दास-प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवार त्र्यादि वर्ग-विभक्त समाज के रूप हैं। यह वर्ग-भेद ग्रवश्य ही वह वर्ग-भेद नहीं है जो ग्राज हमें दिखलायी पड़ता है क्योंकि तब की समाज-रचना भी ऋाज की-सी नहीं थी। हमें अपने प्राचीन साहित्य में त्रायों त्रौर त्रानायों के परस्पर संवर्षों का जो उल्लेख मिलता है श्रौर जगह जगह जो वर्ण-भेद, जातिभेद बड़े गहरे रूप में दिखलायी पड़ता है, वह तत्काळीन समाज के वर्ग-मेद का ही रूप है। प्राचीनतम साहित्य जो हमें

मिलता है, दास-प्रथा के युग का है। श्रव हमें यह देखना है कि मनुष्य का सारा साहित्य वर्ग-विभक्त समाज का साहित्य है श्रीर उस पर शासक वर्ग की मान्यताश्रों की छाप है, यह कहने से मार्क्स का क्या प्रयोजन है। लेनिन ने भी 'द्रंद्वात्मक मौतिकवाद' नामक श्रपनी पुस्तक में इस प्रश्न पर विचार किया है श्रीर कहा है कि वर्गहीन कला वर्गहीन समाज में ही उत्पन्न हो सकती है; श्रव तक की सारी कला, सारा साहित्य वर्ग-भुक्त समाज की उपज है, इसलिए उसमें प्रतिपादित मान्यताएँ वे ही हैं जो उस काल के शासक-वर्ग की थीं।

श्रव श्राइए थोड़ा विस्तार से इस प्रश्न पर विचार करें। ऊपर हम देख श्राये हैं कि लेखक श्रपने समाज के प्रभाव से किसी प्रकार नहीं बच सकता। समाज शासकों श्रौर शासितों के वर्गों में विभक्त है। शासक राजनीति, समाज-नीति श्रौर श्रर्थनीति में जिस प्रकार शासक होता है, उसी प्रकार श्रपने पद के प्रभुत्व से विचारों के चेत्र में भी उसी की तृती बोलती है। अतः विचारों के क्षेत्र में भी शासक-वर्ग उन्हीं विचारों, उन्हीं मान्यतात्रों को प्राधान्य देता है, विकास करने का अवसर देता है जिनसे उसके स्वार्थ को चोट नहीं पहुँचती। इस प्रकार कालांतर में शासक-वर्ग द्वारा त्रागे बढायी गयी मान्यताएँ ही तत्कालीन समाज की प्रामाणिक मान्यताएँ हो जाती हैं और लेखक या कलाकार पर ऋपना प्रभाव डालती हैं। लेखक अपने वर्ग और युग की धारणाओं से कितना परिसीमित होता है, यह एक बहुत तात्विक प्रश्न है जिस पर विचार करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। कुछ श्रालोचक श्रत्यधिक उत्साह में श्राकर कह बैठते हैं कि कलाकार ऋपने वर्ग की मान्यता ्रों से मुक्त हो ही नहीं सकता। यह कहकर वे 'मार्क्सवादी' त्र्रालोचक का कार्य बहुत हल्का कर देते हैं; कौन प्राचीन लेखक किस वर्ग का हिमायती था. इसका पर्दा फाश करने के लिए जासूसी करना ही उनका अकेला 'आलोचनात्मक' कार्य रह जाता है। उनके दृष्टिकोण को यदि संचोप में प्रस्तुत किया जाय तो यह होगा कि समस्त प्राचीन कला ने सदेव शोष ह वर्ग के हितों की ही अभिव्यञ्जना की है। यदि ऐसा होता तो सोवियत् रूस में जहाँ शोषण का मूलोच्छेद हो चुका है, प्राचीन प्रंथों के लिए कोई स्थान न होता। लेकिन वास्तविकता तो कुछ श्रौर है। सोवियत रूस में प्राचीन ग्रन्थों का प्रचार. हमारे तुलसी, महाभारतकार व्यास, रवीन्द्रनाथ श्रौर प्रेमचन्द से लेकर होमर. ईस्किलस, यूरिपिडीज, शेक्सपियर, डिकेंस, थैंकरे, शेली, बायरन, फ़्लाबेयर, ज़ोला, बालज़क, यूगो, गेटे, शिकर, हाइने, दांते, छोपे डि वेगा, इब्सेन त्रादि सबके ग्रंथ करोड़ों की संख्या में प्रकाशित होते हैं श्रीर सोवियत नागरिकों के हृदय में आदर का स्थान पाते हैं। सोवियत संघ में प्राचीन ग्रन्थों का प्रचार बढ़ रहा

है, इसी से इस बात का खंग्डन हो जाता है कि समस्त प्राचीन कला ने सदैव शोषक वर्ग के हिता की ही अभिन्यञ्जना की है। कलाकारों का उस वर्ग से क्या सम्बन्ध होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रश्न पर मार्क्स की एक बड़ी स्पष्ट उक्ति है:

'हमें यह न सोचना चाहिए कि विचारों के त्तेत्र में निम्न मध्य वर्ग के जितने प्रितिनिधि हैं, वे सभी दूकानदार हैं या दूकानदारों के जोशीले हिमायती हैं। अपनी शित्ता-दीत्ता और अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार उनमें आकाश-पाताल का अंतर हो सकता है। पर तो भी जो चीज़ उन्हें निम्न मध्यवर्ग का प्रतिनिधि बनाती है, वह यह है कि उनके विचारों की सीमा-रेखा वही होती है जो निम्न मध्यवर्ग के जीवन की, और परिणामतः अपने सिद्धान्तों द्वारा वे उन्हीं समस्याओं और उनके समाधानों पर पहुँचते हैं जिन पर निम्न मध्यवर्ग अपने आर्थिक हितों और व्यवहार क्षेत्र की अपनी सामाजिक स्थिति की दृष्टि से पहुँचता है। यही सम्बन्ध सामान्यतः किसी वर्ग के प्रतिनिधि साहित्यिकों तथा राजनीतिज्ञों का उस वर्ग से होता है जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं। \*

'इसलिए यह कहना कि किसी लेखक की विचार-धारा उसकी श्रार्थिक श्रौर सामाजिक स्थिति से इस बुरी तरह जकही होती है कि वह हिल डोल नहीं सकता, मार्क्सवाद की टाँग तोहना है। जिस वर्ग में कलाकार जन्म लेता है उसके लौकिक दृष्टिकोण के श्रनुसार उसकी एक विशेष विचारधारा जन्म से ही बन जाती है। श्रगर उसके संरक्षक भी उसी वर्ग के हुए तो वह माँ के दृध के साथ ग्रहण किये हुए श्रुपने जीवन के दृष्टिकोण से पूरी तरह संतुष्ट रहेगा श्रौर उसको श्रुपनी कृतियों में श्रुमिव्यक्त भी करेगा। लेकिन विशेष पिरिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि वह श्रुपने वर्गाहितों के विरोध में खड़ा हो जाय; कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कलाकार के रूप में श्रुपनी ईमानदारी श्रौर श्रुपनी सचाई को बनाये रखने के लिए, श्रुपने वर्गाहितों का विरोध करना उसके लिए श्रुनिवार्य हो जाय।' † महान् लेखकों ने कभी-कभी संपूर्ण वर्गद्रोह किया है श्रौर प्रायः सभी महान् कला-कारों ने कुछ विशेष बातों में श्रुपने वर्गहितों का विरोध किया है, श्रुवश्य किया है। यह सब बिलकुल ठीक है। लेकिन नियम के इन श्रुपवादों से इस ऐतिहा-सिक सत्य पर श्राँच नहीं श्राती कि किसी युग का लेखक सामान्यतया श्रुपने

<sup>\*</sup> Marx: The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, p. 347

<sup>†</sup> Klingender: Marxism & Modern Art p. 35.

विचारों के च्रेत्र में उस सीमा के आगे नहीं जाता, जिस सीमा तक उस युग का शासकवर्ग व्यवहारजगत में जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि लेखक अपने युग के शासकवर्ग का माट है या नहीं। प्रश्न तो केबल यह है कि क्या कोई लेखक सामान्यतया अपने युग की प्रधान विचारधाराओं से प्रथक रह सकता है कि नहीं। इसका उत्तर मार्क्सवादी आलोचक देते हैं 'नहीं'। पर इस 'नहीं' को पकड़कर बैठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य ऐतिहासिक तथ्य है, जिसके अपवाद हो सकते हैं और हुए हैं—प्रधानतया उस काल में जब वर्ग-संघर्ष की तीवता बहुत बढ़ी हुई होती है, दिलत वर्ग अपने उत्सर्ग और बिलदान से उच्चवर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

इस विवेचन से स्रव स्पष्ट हो गया होगा कि मार्क्सवादी जब किसी प्राचीन लेखक को किसी वर्गविशेष का प्रतिनिधि कहते हैं, तत्र उसका स्राशय यह नहीं होता कि वह लेखक स्वयं उस वर्ग का है या यह कि उसने अपने स्वार्थ के हेतु श्रपने को उस वर्गविशोष के हाथ बेंच दिया है या यह कि वह जान-बूमकर शासकवर्ग का पोषण करता है। नहीं, इनमें से कोई भी बात वह नहीं करता, यदि वह सचा साहित्यकार है। वर्ग-विशेष का प्रतिनिधि वह इस ऋर्थ में होता है कि वह ऋपने युग की शासक विचारधारा का वाहक होता है। इसको थों समिक्तए। एक कवि है। वह राष्ट्रीयता के तराने गाता है। ऋंतर्राष्ट्रीयता उसकी समक्त में नहीं ऋाती। वह तिरंगे इंडे को विश्व भर में विजयी देखना चाहता है। निश्चय ही यह राष्ट्रीयता ऋत्यंत संकीर्ण त्र्रौर साम्राज्यवाद का बीज लिये हुए है। ऐसे कवि को इम भारतीय पूँजीवाद का प्रतिनिधि कवि कहेंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह कवि स्वयं पूँजीवादी है या पूँजीपति है। कहने का ग्रामिप्राय केवल यह है कि उस पर प्रसरणशील भारतीय पूँजीवाद की विचारघारा का प्रभाव है; क्योंकि उसकी दृष्टि-परिधि उस वर्गविशोष की विचारधारा में ही सीमित है। एक दूसरा कवि है जो हमारे राष्ट्रीय त्रांदोलन की स्वस्थतम, उदात्ततम परम्परा के त्रमुरूप काव्य की रचना करता है जिसमें वह देश की पराधीन ख्रौर संत्रस्त जनता की पीड़ा ख्रौर साथ ही नवजीवन में उसके ऋदम्य विश्वास का चित्रण करता है ऋौर इसके साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषित करता है कि हमारी राष्ट्रीयता किसी वर्ग या समुदाय या देश पर किसी प्रकार का ब्रात्याचार करने वाली राष्ट्रीयता नहीं वरन् 'वसुधेव कुदुम्बकम्' के आदर्श पर आधारित राष्ट्रीयता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द का मूल्य समभती है। इस कवि को हम राष्ट्रीय त्रांदोलन का या भारतीय जनता

नयी समीद्या

का प्रतिनिधि कवि कहेंगे, क्योंकि उसकी विचारधारा पर साम्यकांमी भारतीय जनतां का प्रभाव है। यह पूँजीवादी राष्ट्रीयता नहीं समाजवादी देशभक्ति होगी।

श्रगर यह ठीक है कि कलाकार श्रपने युग की सीमाश्रों के श्रागे नहीं जा सकता तो कभी-कभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ कलाकार श्रपने युग से बहुत श्रागे बढ़ जाते हैं, इतने श्रागे कि या तो उन्हें विद्रूप के बाणों से बिद्ध होना पहता है या प्राणों से हाथ घोना पहता है ? इसका क्या कारण है ? इसका यह कारण है कि कलाकार परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी उनका दास नहीं होता: उसकी श्रापेद्यिक स्वतंत्रता उसके पास रहती ही है।

त्रब इस स्थल पर हमें काफी विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि कलाकार कितने त्रांशों में, किस सीमा तक स्वतंत्र रहता है त्रीर कितने त्रांशों में, किस सीमा तक स्वतंत्र रहता है त्रीर कितने त्रांशों में, किस सीमा तक त्रीर किस प्रकार सामाजिक परिस्थितियाँ उसके साहित्यतत्व को प्रभावित करती हैं। इस प्रश्न का सांगोपांग विवेचन करने ही से इस त्रापित का थोड़ा-बहुत समाधान हो जायगा कि 'मार्क्सवाद का त्राधार लेकर चलने वाली त्रालोचना साहित्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करती।'

श्राइए पहले इसी बात पर विचार करें। कहाँ तक साहित्य की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की जा सकती है श्रीर कहाँ तक सामाजिक परिस्थितियों के साध उसका श्रन्योन्याश्रित संबंध है।

इस प्रश्न पर प्रसिद्ध सोवियत् त्र्याालोचक यूदिन ळिखता है:

'जो लोग यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं कि नाना प्रकार की विचारधाराएँ विलकुल सीधे रूप में आर्थिक संबंधों पर आश्रित होती हैं, वे मार्क्सवादी आलोचना के मानदंड को अत्यधिक सरल बनाने के प्रयत्न में उसकी आत्मा का ही हनन कर बैठते हैं और उसे अवैज्ञानिक बना देते हैं; इस प्रकार की आलोचना और मार्क्सवाद-लेनिनवाद में कोई साम्य नहीं है। भिन्न-भिन्न विचार-प्रासाद भिन्न-भिन्न मात्राओं में अपने आर्थिक आधार से पृथक् और स्वतंत्र होते हैं, अपने आर्थिक आधार से उनका संबंध भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है और आर्थिक संबंधों का प्रभाव विचारधारा पर तथा विचारधारा का प्रभाव आर्थिक संबंधों पर, दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाते हैं। राजनीति और न्याय के सिद्धान्त तथा विज्ञान (विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान, शिल्पविज्ञान और अर्थशास्त्र) आर्थिक आधार के अधिक समीप होते हैं (अर्थात् आर्थिक संबंधों का प्रभाव उन पर अधिक स्पष्ट, पारदर्शक और सीधे रूप में परिलिक्त होता है—ले०) ऐसे

विचारों के क्षेत्र में 'जो अधिक आकाराचारों हैं जैसे धर्म दर्शन आदि' (एंगेल्स)-और इसी नाते अर्थशास्त्र से अपेदाकृत कम संप्रक्त हैं, आर्थिक संबंधों का प्रभाव इतने स्पष्ट और सीधे रूप में नहीं वरन् धुमावदार ढंग से पहता दिखायी देता है। कला इन्हीं आकाशचारी विचारों की श्रेणी में आती है।' †

यह उक्ति कलाकृति पर त्रार्थिक संबंधों के प्रभाव के प्रश्न बहुत प्रकाश डालती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सही मार्क्सवादी त्रालोचना में त्रौर उस यांत्रिक 'मार्क्सवादी' त्रालोचना में जो विचारधारा त्रौर त्रार्थिक संबंधों के बीच बराबर है (=) का चिह्न उठाकर रख देती है, कितना जमीन-त्रासमान का त्रम्तर है।

त्रव हमको यह देखना चाहिए कि क्या मार्क्सवादी त्र्यालोचना साहित्यकार की एकदम स्वतंत्र, निरपेन्न सत्ता को स्वीकार करती है। इस प्रश्न पर भी मार्क्सवाद के त्राचार्यों की बड़ी स्पष्ट उक्तियाँ हैं। लेनिन इस संबंध में कहता है:

'महाशय व्यक्तिवादी, हम त्रापको बतळा देना चाहते हैं कि त्राप निरपेन्न स्वतन्त्रता की बात जो करते हैं, वह सरासर पाखंड है। ऐसे समाज में जो धन की शक्ति पर त्राधारित हो, जिसमें विशाल जनता कंगाल हो श्रौर मुद्दीभर श्रमीर लोग मुफ्त की रोटी उड़ाते हों, सची 'स्वतंत्रता' संभव ही नहीं। महाशय लेखक, क्या त्र्याप त्रपने पूँजीपति प्रकाशक से स्वतन्त्र हैं ? क्या त्र्याप त्रपने पूँजीपति पाठक-वर्ग से स्वतन्त्र हैं जो त्र्यापसे उपन्यासों त्र्यौर चित्रों में त्राश्लीलता की माँग करता हैं १ पूर्ण, निरपेद्ध स्वतन्त्रता पूँजीवादी या ऋराजकतावादी वाग्जाल मात्र है । किसी सँमाज में रहना श्रौर फिर उसी से स्वतन्त्र होना श्रसम्भव है। पूँजीवादी लेखक, कळाकार, श्रमिनेत्री की स्वतन्त्रता वस्तुतः एक नक्काव है, जो इस सत्य को छिपाता है कि लेखक, कलाकार या त्रामिनेत्री को पूँजीपतिवर्ग का त्राश्रय प्राप्त है। हम समाजवादी इस नक्कान को उघाड़ फेंकते हैं—वर्गहीन कला या साहित्य प्राप्त करने के लिए नहीं ( वह तो साम्यवादी समाज में ही सम्भव होगा ) वरन् इसलिए कि हम ऐसे साहित्य के मुकाबले में जो ऋपनी स्वतंत्रता का पाखंड फैलाता है, लेकिन वस्तुतः पूँजीपति वर्ग पर त्र्याश्रित है, एक सचे त्राथों में स्वतन्त्र साहित्य ख़ करना चाहते हैं जो साफ तौर पर, बिना किसी छिपाव-दुराव के जनता का पत्त प्रहर्ण करता है। यह साहित्य इसलिए स्वतन्त्र होगा कि जो नये-नये सराक्त

<sup>†</sup> देखो एंगेल्स के पत्र कोनराड शिमट त्रौर हइन्ज़ स्टार्केन जुर्ग को।

लेखक इसकी श्रोर श्राकित होंगे, वह लोभ श्रथवा सामाजिक पद की दृष्टि से नहीं वरन् समाजवाद के प्रति श्रास्था श्रोर जनता के प्रति सहानुभृति के विचार से । यह साहित्य इसलिए स्वतन्त्र होगा कि इसकी उपयोगिता जीवन से हारी-थकी एक श्रमिजात वर्ग की नायिका या मोटे, तुन्दिल, श्रपनी श्रकर्मण्यता से ऊबे हुए 'दस हज़ार उच्चवर्गाय' लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लाखों श्रोर करोड़ों लोगों के लिए होगी जो हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ संतानें हैं, उसकी शक्ति हैं, उसकी श्रासा हैं। '\*

इससे स्पष्ट है कि मार्क्सवादी, साहित्य की पूर्ण निरपेद्ध स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते । विचारधारा का विकास किसी सीमा तक स्वतन्त्र रूप में होता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों एक दूसरे से विच्छिन्न हैं और विचारधारा अपने आर्थिक आधार से पूर्णतया स्वतन्त्र है; क्योंकि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भूतकाल में आर्थिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विचार-जगत में परिवर्तन हुए हैं और उसी प्रकार आज के परिवर्तन मविष्य के विचार-जगत के परिवर्तनों की रूपरेखा निर्द्धारित कर रहे हैं। प्रत्येक विचारधारा अपने युग के आर्थिक (ज्यापक अर्थ में) विकास का परिणाम होती है।

लेनिन की भाँति एंगेल्स भी इस प्रश्न पर कहता है-

'मैं निर्विवाद रूप से इस बात को मानता हूँ कि अन्य क्षेत्रों की भाँति विचारों के च्लेत्र में भी आर्थिक विकास का सर्वप्रधान हाथ रहता है। हाँ, यह अवश्य है कि यह प्रभाव विचार-जगत् के अपने नियमों और उसकी अपनी मर्यादा के अनुसार ही पड़ता है।'†

लेनिन भी इस साहित्यिक समस्या से अपरिचित नहीं था। उसने भी समाज और लेखक के संबन्ध को पूरी बारीकी के साथ समम्प्रकर ही अपने निष्कर्ष निकाले हैं। साहित्य हथेली पर आम उगाने-जैसा बाजीगर का तमाशा नहीं, सृष्टि का एक रूप है। इसीलिए संसार की सृष्टि और जीव की सृष्टि की भाँति उसकी सृष्टि के भी अपने नियम हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, यह बात मार्क्सवाद के प्रवर्तकों से छिपी नहीं थी। इसीलिए एंगेल्स और मार्क्स ने बार-बार मार्क्सवादी आलोचकों को इस ओर से सावधान किया है कि मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को जह रूप में साहित्य (अथवा किसी ह्वेंत्र ) पर आरोपित न करो।

<sup>\*</sup> Lunacharsky: Lenin on Art & Literature.

यूदिन लिखना है कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी साहित्यिक श्रालोचना को श्रत्यंत स्पष्ट रूप में यह समभना चाहिए कि श्रार्थिक श्राधार श्रीर उस पर निर्मित विचारों के प्रासाद के परस्पर संबंध की क्या विशेषताएँ हैं, श्रार्थिक संबंध किस प्रकार टेढ़े-मेढ़े ढंग से, चक्करदार ढंग से कला, विज्ञान, धर्म, न्याय, श्राचारनीति श्रादि को प्रभावित करते हैं, भिन्न-भिन्न युगों के श्रार्थिक सम्बन्धों के प्रति तत्का-लौन विचारों की श्रपनी मर्यादाश्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है श्रीर किस प्रकार उनकी शक्ति, उसके रूप श्रीर उनकी प्रकृति में परिवर्तन होता चलता है। श्रार्थिक श्राधार श्रीर उस पर निर्मित विचारों के प्रासाद के परस्पर सम्बन्ध की वास्तविकताश्रों, मर्यादाश्रों की श्रवहेलना का प्रयत्न करना, रचनात्मक साहित्य को इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह जैसे पूर्णतया निर्पेच्न श्रीर केवल श्रपने द्वारा संचालित होता हो या इस रूप में किवह भद्दे सतही ढंग से समभी गयी श्रार्थिक शक्तियों की सीधी-सादी, तत्काल प्रतिकृति, प्रतिविंब हो—कला श्रीर साहित्य को समभने के ये दोनों ढंग श्रीर चाहे जो हो मार्क्सवादी-लेनिनवादी कदापि नहीं हैं।

'विचारों का निर्माण आर्थिक आधार पर होता है और अन्ततोगत्वा आर्थिक आधार उन्हें निर्द्धारित करता है। पर एक बार विचारों की उत्पत्ति हो जाने पर उन्हें अपने विकास में, निर्माण में एक प्रकार की आपेक्षिक स्वतन्त्रता ( पूर्ण निरपेद्ध स्वतन्त्रता नहीं ) प्राप्त हो जाती है; वे अपने विकास के नियमों से परिचाळित होने लगते हैं। \*\*

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मार्क्सवादियों की स्थिति कला-कार और उसकी कृति तथा समाज के परस्पर सम्बन्ध के प्रश्न पर क्या है। मार्क्सवादी न तो कलाकार की पूर्ण, निरपेन्च, वर्ग, समाज और तत्कालीन परिस्थि-तियों से ऊपर उठी हुई सत्ता को स्वीकार करता है और न इस मोंडे मत को कि कलाकार अपनी कृतियों में तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का ज्यों-का-स्यों प्रति-विम्व उतारता है। मार्क्सवादी आलोचक इन दोनों स्थापनाओं को एकांगी और अवैज्ञानिक, इस्लिए भ्रामक समभता है। वह दोनों ही स्थापनाओं का विरोध करता है और कलाकार तथा समाज के संबंध को गतिशील रूप में समभने के कारण, जीवन की वास्तविकता की दृष्टि से देखने के कारण जिस प्रकार कलाकार को समाज से प्रभावित होते हुए दिखलाता है, उसी प्रकार प्रभावित करते हुए

<sup>\*</sup> Lunacharsky: Lenin on Art & Literature, p. 127.

भी। कलाकार की स्थिति परिस्थिति-सापेच्च ग्रवश्य है; पर वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियों का विधायक है। परिस्थितियाँ यदि उसका निर्माण करती हैं तो वह भी प्ररिस्थितियों का निर्माण करता है। वायुयान का चालक जिस प्रकार वायुमएडल से पूरी तरह प्रभावित होते हुए भी, उसके नियमों से परिचालित होते हुए भी उसका दास नहीं होता, वरन् ऋपने वायुयान तथा वायुमण्डल के परिवर्तनों के विषय में अपने ज्ञान के सहारे वायुमएडल पर अधिकार कर लेता है, उसको त्रपना मित्र तथा सहयोगी बना लेता है, उसी प्रकार कलाकार त्रपने युग की परिस्थितियों से संचालित होते हुए भी उनका दास नहीं होता, उन परि-स्थितियों को ही बदल डालने की चमता उसमें रहती है श्रीर हर महान् कलाकार इसी ऋर्थ में महान् होता है कि उसने ऋपने युग को प्रभावित किया है, उसकी परिस्थितियों को बदला है, समाज की बदला है। ऋन्य विषयों की भाँति साहित्य को भी मार्क्सवादी, जीवन के दृष्टिकोण से, जीवन की गतिशील वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखते हैं। अतः उनमें कोरे किताबी ज्ञान के सहारे विश्व को देखने का दोष नहीं त्र्याता । मार्क्सवादी साहित्यालोचना बज़ाज़ का गज़ नहीं है जिससे वह प्रत्येक कलाकृति को नापता है ग्रौर न वह सुनार की निजींव कसौटी है जिस पर कसकर सुनार सोने के खरे या खोटेपन की परीचा करता है। मार्क्सवादी त्रालोचना के लिए साहित्य की कसौटी जीवन है। जीवन की कसौटी पर जो साहित्य खरा उतरे, वह खरा है श्रौर जो खोटा उतरे, वह ख़ोटा।

कुछ लोग मार्क्सवादी श्रालोचकों पर श्रिमयोग लगाने के-से स्वर में कहते है कि उनकी दृष्टि में 'सचा साहित्य वह है जो.....दीन हीन जनता के विचारों का समर्थन करे श्रीर समाज को उन्नति की श्रोर ले जाय।'

इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि दीन-हीन जनता के विचारों का समर्थन करनेवाला साहित्य क्यों बुरा अथवा निषिद्ध है। सामान्य बुद्धि तो यह कहती है कि वह साहित्य जो दीन-हीन जनता के विचारों का समर्थन करे, उनके जीवन के सचे, जलते हुए, यथार्थ चित्र आँके, निश्चय ही सप्राण और सामाजिक दृष्टि से उपादेय होगा। देश की जन-संख्या का निज्ञानवे प्रतिशत यही 'दीन-हीन जनता' ही तो है। जो साहित्य उसके जीवन से बचकर एक प्रतिशत आभिजात-वर्ग के जीवन की सीमाओं में अपने को बाँघ ले, वह सप्राण और प्रभावशाली होगा या वह साहित्य जो इस 'दीन-हीन जनता' के विषम इतिहास को लिपिबद्ध करे ? 'दीन-हीन जनता' का पद्ध प्रहण करनेवाले साहित्य का विरोध कदाचित

विरोधियों को भी श्रिभियत नहीं है। श्राज ऐसी बात कहनेवाला श्रालोचक श्रपने को बड़ी दयनीय स्थिति में पाता है क्योंकि कला को श्रिभिजात-वर्ग की चेरी में रूप में स्वीकार करनेवाले श्राज निवेश हो रहे हैं। जनजीवन से कला का धनिष्ठतम सम्बन्ध श्राज एक स्वयंसिद्ध बात हो गयी है जिसके विषय में तर्क करने की श्राव-श्यकता भी नहीं समभी जाती।

जनजीवन से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या का सीधा सम्बन्ध लेखक की उस मनोवैज्ञानिक भूमि से है, जिसे कॉडवेल ने 'कलेक्टिव इमोशन' की संज्ञा दी है।

पहले हम यह देखने का यत्न करें कि सामूहिक भाव से कॉडवेल का क्या श्रिमिपाय है। सामृहिक भाव श्रीर साधारणीकरण दोनों को भली-भाँति समभ लेने पर ही हम यह निश्चय कर सकेंगे कि दोनों में परस्पर संबन्ध किस प्रकार का है। सामृहिक भाव से कॉडवेल का क्या ऋभिप्राय है. यह बहुत सरलता से समझ में आ जायेगा यदि हम थोड़ा रुककर यह विचार करें कि ये सामृहिक भाव उत्पन्न किस प्रकार होते हैं। समाज चण-चण विकास करता रहता है। समाज का यह विकास सर्वोगीण होता है। राजनीति, समाजनीति, त्रर्थनीति के साथ-साथ विचारों के चेत्र में भी चण-चण यही विकास हुन्ना करता है इसीलिए विशेष सामाजिक श्रार्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप तत्कालीन समाज में विशेष प्रकार के सामृहिक भावों की स्थिति पाई जाती है। बदलती हुई परिस्थितियाँ जनता के मन पर त्रपना प्रभाव त्रलिक्त रूप में सदैव डालती रहती हैं। जन-मन पर सतत पहनेवाले इन छोटे-बड़े प्रभावों के राशीभूत रूप को उस यग अथवा समाज विशेष का सामूहिक भाव कहा जायगा। त्राज हमारे देश का सामूहिक भाव राष्ट्री-यता है। हमारे साहित्य में, राजनीति में सब जगह उसी का समावेश है। यह सामृहिक भाव शाश्वत नहीं है। एक समय था जब व्यक्ति ऋपने कबीले के बाहर की बात सोच तक न सकता था: उस समय जन-मन में राष्ट्रीयता के साम हिक भाव की स्थिति नहीं थी। उस समय क़बीले का प्रेम ही जनता का सामूहिक भाव था। जिस प्रकार एक समय था जब मनुष्य कवीले की सीमात्रों में बँधा हुत्रा था, उसी प्रकार भविष्य उस दिन की उज्ज्वल स्त्राभा से प्रोद्धासित है जब मनुष्य देश की सीमात्रों को तोइकर मानवमात्र से प्रेम कर सकेगा। उस समय कोरा देशप्रेम एक बीते युग की बात जान पहेगा । सम्भव है उस स्वर्ण युग को ह्याने में ह्यभी बहुत समय लगे, परन्तु वह यग त्रायेगा त्रवश्य । यह विश्वास त्राज के संसार की गति-विधि को समभ्रतेवाले प्रत्येक जिज्ञास विद्यार्थी के जीवन का संबल है। इस प्रकार

यह सिद्ध हुन्ना कि इस सामूहिक भाव की स्थिति समाज की परिस्थितियों में ही है। हमारा त्राज का भावकोष त्राव तक के हमारे सामाजिक विकास का परिणाम है। हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएँ सहसा ज़मीन फोड़कर नहीं निकल न्यातीं, सबकी स्थिति समाज में होती है, विश्व की परिस्थितियों में होती है। न्यातः कॉडवेल जब सामूहिक भावों की बात करता है तो उसका स्रिमियाय उसी भावकोष से होता है जो प्रत्येक युग का उपजीव्य होता है; किसी युग का समाज जिनके सहारे चलता है।

यह स्पष्ट बात है कि यदि कोई साहित्यकार विशाल जनता के जीवन का चित्रण करना चाहता है तो उसे संपूर्ण रूप में जनता के जीवन के साथ ऋपने को एकाकार कर देना चाहिए; उसी दशा में साहित्यकार जनता के सामृहिक भावों का यथोचित परिपाक त्रपने में कर सकेगा। कहने की त्र्यावश्यकता नहीं है कि जब तक जनता के जीवन से साहित्यकार का सम्बन्ध दूर-दूर का, कोरी बौद्धिक सहानु-भृति का रहेगा तब तक उसके साहित्य में जीवन का स्वर दबा-दबा-सा रहेगा। वास्तविक जीवन से पास का परिचय होने से ही साहित्य में जीवन का स्वर उभर-कर त्याता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर कॉडवेल प्रगतिशील साहित्यकारों को एक प्रकार की सलाह-सी देता है कि उन्हें कला के चेत्र में सर्वहारा-वर्ग का नेता बनना चाहिए । वास्तविक जीवन में सर्वहारा-वर्ग के साथ जब उनका तादातम्य होगा, तभी उनकी कला में भी सर्वहारा-वर्ग का जीवन पूरी सचाई के साथ श्रांकित करने की चमता त्र्रायेगी। उस वर्ग का त्र्राभिशत पर दृत जीवन त्र्रापने त्र्रात्म-विश्वास और दृढ़ संकल्प से पाठक अथवा श्रोता को तभी प्रभावित कर सकेगा जब साहित्यकार ने उस जीवन का ऋंग बनकर उसे ऋंकित किया हो। ऋपनी कथावस्त को ग्रान्छी तरह जान-समभक्तर ही कोई उसे पूरे उभार के साथ, पूरे निखार के साथ चित्रित कर सकता है, इससे भला किसी को आपित हो सकती है! जिस जीवन को ग्राप चित्रित करने चले हैं, वह किन ग्रास्थाग्रों, किन मान्यतात्रों ग्रौर विश्वासों, किस चेतना ग्रौर किन संस्कारों से गतिमान ग्रथवा जड़ है, उन्हें बुद्धि के माध्यम से ही नहीं भावना के, ऋनुभूति के माध्यम से भी पकड़े बिना कोई साहित्यकार त्रागे बढ़ ही कैसे सकता है! समाज की इन सारी मान्यतात्रों. विश्वासी एवं संस्कारी की समष्टि को ही कॉडवेल ने उस युग त्राथवा समाजविशेष का 'साम्हिक भाव' कहा है।

इस सम्बन्ध में एक विचारणीय बात श्रीर है। वह यह कि कॉडजेल ने सर्व-हारा-वर्ग के 'सामूहिक भाव' की जो बात कही है उससे क्या श्रमिप्रेत है; उसने संपूर्ण जनसमाज के सामूहिक माव की बात क्यों नहीं कही। यदि हम तिनक गंभीरता से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 'मानवता' की दृष्टि से ब्रापित करने वाले लोगों की शंका के मूल में यही बात है। इस बात पर काफ़ी विस्तार से हम पहले विचार कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक भिन्न पहलू से उसी बात विचार करेंगे।

**ये विचारक कॉडवेल की त्र्यालोचना को भारतीय परिस्थिति पर** ज्यां का त्यों त्रारोपित कर देते हैं इसी से सारी कठिनाई खड़ी हो जाती है। कॉडवेल की त्र्याळोचना उस देश की भूमिका में लिखी गयी है जो 'स्वतंत्र' है, जहाँ पूँजीवादी गणतंत्र स्थापित है। ब्रिटेन ऋौर भारतवर्ष की परिस्थित में जो तात्त्विक ऋन्तर है उसे भुलाकर यदि इम ब्रिटेन के साहित्य के लिए समीचीन साहित्यिक सिद्धांतों को भारतीय साहित्य की मुलतः भिन्न भूमिका पर ज्यों का त्यों थोपना चाहिंगे तो इससे सिवाय समस्या के उल्झने श्रीर लोगों के मस्तिष्क में कठिनाई उत्पन्न करने के दूसरा हो भी क्या सकता है। ब्रिटेन में प्रधानतया दो वर्ग हैं ; पूँजीपति त्र्यौर सर्वहारा मज़दूर किसान । इतिहास ने बार बार प्रमाणित कर दिया है कि पूँजीवाद ग्रौर पूँजीपतियों, बीसवीं सदी के एक-दम त्राधिनिक श्रेष्टिगण तथा महा-जनों, की स्थिति ही सारे युद्ध श्रीर रक्तपात, बेकारी, ग़रीबी, हारी-बीमारी श्रीर जीवन के श्रमिशाप के लिए उत्तरदायी है। इसलिए ब्रिटेन के लोकहितैषी कला-कार एवं बुद्धिजीवी त्रगर सुखी, शान्त तथा समृद्ध ब्रिटेन की स्थापना करने की त्र्याकांक्षा रखते हैं तो उन्हें भी कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए श्रौर इस हेतु शोषित, सर्वहारावर्ग के जीवन के भीतर ऋपने को पूरी तरह समोकर, उसी का ऋभिन्न श्रङ्ग बनकर, उसका चित्रण करना चाहिए । शोषित वर्ग के जीवन के तादातम्य से उत्पन्न होनेवाला उनका साहित्य निश्चय ही सप्राण, स्फूर्तिपद ग्रौर कला के प्रत्येक मानदंड से श्रेष्ठ होगा यदि वह कलाकार जीवन का यथार्थ ऋनुभव श्रर्जित करने के साथ-साथ श्रपनी कला की श्रावश्यकताश्रों की पूर्त्ति के निमित्त भी सदैव सचेष्ट रहे। यदि कोई कलाकार इन दोनों वातों का ध्यान रखे तो कोई कारण नहीं है कि विषयवस्तु श्रीर कला के रूप-गत सौंदर्य श्रीर सौष्ठव दोनों ही की दृष्टि से उसका साहित्य उच्चकोटि का न हो। कॉडवेल की इस बात से शायद ही किसी को श्रापत्ति हो पर इस बात को यदि ठीक से बिना समभे-बुभे भारतीय साहित्य पर लागू करने का प्रयत्न होगा तो निश्चय उलक्तन पैदा होगी क्योंकि भारत एक श्रौपनिवेशिक देश है, परतन्त्र देश है। जिस प्रकार ब्रिटेन का प्रधान द्वन्द्र अथवा संघर्ष पूँजीपतियों और सर्वहारावर्ग का है, उसी प्रकार आज हमारे

नयी समीचा

देश का ( श्रौर प्रत्येक गुलाम देश का ) प्रधान संवर्ष देश के पूँजीपतियों श्रौर मज़दूरों का नहीं बल्कि देश की समस्त निपीड़ित जनता ऋौर ब्रिटिश साम्राज्य-वादियों का है जो हमारे देश की छाती पर सवार होकर उसका खून चूस रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाले साहित्य को ही प्रगतिशील कहना और उस स्वस्थ राष्ट्रीय साहित्य को जिसका उद्गम देश के स्वाधीनता-स्रान्दोलन में, राष्ट्रीय स्रान्दोलन में है, प्रगतिशीलता के लिए अरुपृश्य मानना निश्चय ही बहुत बड़ी संकीर्णता का, एक अत्यन्त घातक प्रवृत्ति का परिचय देना है। जो ब्रालोचक ऐसा करते हैं वे देश का ब्रौर साहित्य का घोर अकल्याण करते हैं और उनका प्रतीकार आवश्यक है। आज हमारे देश का स्वस्थतम प्रगतिशील साहित्य वही हो सकता है जो देश की स्वाधीनता के महान् उद्योग में रत देश की समस्त स्वाधीनता-प्रेमी जनता के जीवन के अगत्यन्तिक वनिष्ठतम परिचय से अपना सत्त्व ग्रहण करे । जिस प्रकार आ्राज हमारे स्वाधीनता त्रान्दोलन का मुख्य ग्राधार देश की नब्बे प्रतिशत किसान जनता है, उसी प्रकार त्राज हमारे क्रान्तिकारी प्रगतिशील साहित्य का मुख्य त्राधार भी उसी नब्बे प्रति-शत किसान जनता का पीडित पर क्रांति की संभावनाएँ लिये जीवन है। प्रेमचन्द का साहित्य इसीलिए इतना लोकप्रिय है कि उसमें किसान जनता का जीवन अपनी सारी पीड़ा, सारी उदासी, सारी जड़ता श्रौर हीनता, दीनता श्रौर श्रभिशाप के साथ साथ अपने आत्मविश्वास, लगन, स्वर्शिम विहान की आशा और जीवन के दर्प के साथ चित्रित है यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि उसका यह पत्त कमज़ोर है। तो भी प्रेमचन्द का साहित्य कभी मरेगा नहीं । यहाँ पर इस बात को ब्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि क्रान्तिकारी प्रगतिशील साहित्य का मुख्य स्त्राधार नब्बे प्रतिशत किसान जनता का जीवन होगा। कहने का ग्रामिप्राय यह नहीं है कि मजदूरों का जीवन चित्रित करना प्रगतिशील साहित्य के लिए स्त्रभीप्सित नहीं है स्त्रथवा वर्जित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह कि मजदूर जनता हमारे स्वाधीनता स्रान्दोलन का महत्वपूर्ण स्रङ्ग है, इस नाते भी हमारे राष्ट्रीय साहित्य को उस पर प्रकाश तो डालना ही चाहिए, इस प्रकार के उपन्यास ऋौर कहानियाँ, नाटक श्रौर कविताएँ तो लिखी ही जानी चाहिए जो मजदूर जीवन पर त्राधारित हैं। राष्ट्रीय साहित्य किसी वर्ग श्रथवा समुदायविशेष की उपेन्ना करके अपनी पूर्णता को, अपनी जीवनशक्ति को, ख्रीर उसी ख्रनुपात में देश के राष्ट्रीय ब्रान्दोलन को स्ति ही पहुँचा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करने पर, उन 'त्र्यालोचकों' का विशेष महत्त्व नहीं है जो किसी बहुत श्रेष्ठ कहानी ऋथवा

कविता पर जिसमें रस का परिपाक अच्छी तरह हुआ होता है, नाक-भी केवल इसलिए सिकोइते हैं कि उसकी विषयवस्तु मजदूरों के जीवन से ली गयी होती है। वस्तुतः इस प्रकार के त्र्यालोचक राष्ट्रीय साहित्य की राशि को संकुचित करना चाहते हैं । यह निर्विवाद है कि उनकी इस प्रकार की त्रालोचना से राष्ट्रीय साहित्य. को हानि पहुँचती है। जिस प्रकार यह कहना आलोचक की संकीर्णता का द्योतक है कि केवल मजदूर जीवन का चित्रण करनेवाला साहित्य ही प्रगतिशील है. उसी प्रकार यह कहना कि मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाला साहित्य राष्ट्रीय साहित्य का श्रङ्ग नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि श्रालोचक की राष्ट्रीयता या तो स्वस्थ नहीं है, या उसे कोई रोग लग रहा है। दोनां ही से त्रालोचक की संकीर्णता का भाव प्रकट होता है। मजदूरों का जीवन भी क्यों हमारे राष्ट्रीय साहित्यकारों की लेखनी द्वारा चित्रित होना चाहिए, इसके एक कारण पर हमने विचार कर लिया। वे भी राष्ट्रीय त्र्यान्दोलन का एक त्राङ्ग हैं इसलिए उनकी उपेद्धा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राष्ट्र को ही द्वित पहुँचती है। परन्तु इसके साथ ही साथ हमें श्रीर भी दो कारणों पर विचार करना चाहिए। यदि हम त्रपने राष्ट्रीय त्रान्दोलन के इतिहास का ही ध्यानपूर्वक, निष्पन्न दृष्टि से त्र्यवलोकन करें तो हमें यह बात विदित हो जायगी कि मजदूर वर्ग हमारे राष्ट्रीय ज्ञान्दोलन का एक त्रांग ही नहीं बहुत महत्त्वपूर्ण त्रांग है। सन् १९०८ में जब लोकमान्य तिलक को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था, तब वम्बई में एक जबर्दस्त हड़-ताल हुई थी जिसमें लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसी को छच्च करके लेनिन ने सन् १९०८ ही में 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विस्फोटक तत्त्व' नामक अपने निबन्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की हिंस्र पशुवत् वर्वरता एवं ग्रत्याचार पर विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद कहा : किन्तु भारतीय जनता ने ग्रपने लेखकों ऋौर राजनीतिक नेताऋों की रच्चा के हेतु मैदान में उतर श्राना शुरू कर दिया है। ऋंग्रेज गीदड़ों ने भारतीय राष्ट्रीय नेता तिलक को कारादग्ड देकर जो घृण्ति कार्य किया, पूँजीपतियों के दलालों के इस प्रतिहिंसात्मक कार्य के विरोध में बम्बई की सङ्कों पर जनता के प्रदर्शन हुए त्र्यौर मजदूरों की हड़ताल हुई। भारत का क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग राजनीतिक चेतना की दृष्टि से इतना विकसित हो चुका है कि वह एक वर्गचेतन, राजनीतिक जन-ग्रान्दोलन चलाये-ग्रीर ऐसी दशा में वह दिन श्रव दूर नहीं है जब जारशाही श्रात्याचारों से मिलते जुलते ब्रिटिश त्र्रत्याचारों का त्र्रन्त कर दिया जायगा । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के दिन लद गये।

तिलाक की गिरफतारी के विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल भारत के क्रान्तिकारी

मजदूर स्नान्दोलन की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी जो स्नपने लिए कोई स्निधिः कार या सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्य को लेकर हुई थी। तब से आज तक प्रत्येक स्वाधीनता-आदि। तन में मज़दूर वर्ग आगे आगे रहा है। जिन्हें शोलापुर, बम्बई, श्रहमदाबाद, कानपुर तथा कलकत्ता श्रादि की बड़ी-बड़ी।हड़तालें याद हैं, वे इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लेंगे कि हमारा मज़दूर वर्ग राष्ट्रीय ऋदोलन में ऋागे ऋागे ही रहा है, कार्योत्साह में, संगठन-चमता में, त्याग श्रौर उत्सर्ग में । युद्ध के प्रारम्भ में सन् ४० में, बम्बई के लाखों मज़दरों की जो विराट साम्राज्यवादी युद्ध-विरोधी हड़ताल हुई थी, उससे हमारे तत्कालीन युद्ध विरोधी राष्ट्रीय त्र्यांदोलन को बल न मिला हो, यह त्र्यसम्भव है। राष्ट्रीय महत्त्व का ऐसा कोई स्रवसर नहीं मिलेगा जब कि मजदूर वर्ग स्रपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने में पिछड़ा हो अथवा हिचका हो। अष्टी श्रीर चिमूर के बन्दियों की रिहाई के लिए बम्बई के मजदूरों की जो हइताल हुई थी, जिसमें लगभग साढ़े तीन लाख मजदूरों ने भाग लिया था, वह ऋभी हाल की घटना है। भारतीय मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय त्र्यांदोलन के संवर्षों में भाग लेने के साथ साथ उसी श्रनुपात में देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता की रूप-रेखा को भी स्पष्ट करने श्रीर सँवारने में योगदान किया है ख्रौर इस दृष्टि से भी उसका कर्तव्य महत्त्वपूर्ण है।

इतना ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन का अङ्ग और महत्त्वपूर्ण अङ्ग होने के साथ साथ मजदूर वर्ग उत्तरोत्तर दिनोंदिन सचेतन, जायत, संगठित और सशक्त होता जा रहा है और तदनुसार राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उसका महत्त्व भी बढ़ता जा रहा है। आज की देशीय राजनीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है—अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी उसने बल प्रहण किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि जब यह बात कही जाती है कि हमारे क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रीय साहित्य का मुख्य श्राधार किसानों का जीवन होगा, तो उसका श्रामिप्राय यह नहीं है कि क्रान्तिकारी मज़दूरों के जीवन को श्रवहेला की दृष्टि से देखा जायगा। दोनों का उचित सामंजस्य ही श्रामी- फ्सित है।

सम्मव है साहित्य में सर्वहारावर्ग की समस्या पर इतने विस्तारपूर्वक विचार करने के फलस्वरूप उस छिट की मार्जना हो गयी हो जो कॉडवेल की ब्रिटेन की गणतांत्रिक भूमिका में लिखी गयी बातों को परतन्त्र भारत की परिस्थितियों पर ज्यों की त्यों श्रारोपित करने से उत्पन्न हो गयी जान पड़ती है। जहाँ जहाँ कॉडवेल

ने 'सर्वहारावर्ग' शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ वहाँ यदि ये विचारक 'गुलाम भारतीय जनता' पढ़ें तो उनकी उलभन न रहेगी, इसका विश्वास किया जा सकता है।

कॉडवेल की ब्रालोचना में ब्राये हुए 'सर्वहारावर्ग' शब्द के कारण जो उल-फन पैंदा हो गयी है, उसे दूर करने के उपरान्त यदि हम एक बार फिर उसकी बात पर विचार करें ब्रौर साधारणीकरण के सम्बन्ध में सोचें विचारें तो ब्रच्छा होगा। 'सामूहिक भाव' से कॉडवेल का ब्रामिप्राय उस भावकोष से हैं जो परि-स्थितियों तथा संस्कारों के कारण किसी देश-काल में विशाल जनसमाज के हृद्य में ब्रपनी स्थिति बना लेता है। सामूहिक भावों की स्थिति लोकहृद्य में होती हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार पुष्प का गुण उसकी सुगन्ध हैं ब्रौर पानी का गुण उसकी तरलता, उसी प्रकार लोकहृद्य का गुण उसके सामूहिक भाव होते हैं। इन्हीं सामूहिक भावों की समिष्ट है लोकहृद्य। इसलिए सच्चे कलाकार को लोक-हृदय की पहचान होनी चाहिए ब्रौर सच्चे कलाकार को जनता के सामूहिक भावों की पहचान होनी चाहिए, ये दोनों कथन एक से ही हैं।

अब आइए साधारणीकरण को समझ लें।

साधारणीकरण के सम्बन्ध में त्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं-

किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रित, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्भीय श्रादि भावनाश्रों का श्रनुभव करता है, वे श्रकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्यमात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसीसे उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने पर सुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाश्रों का थोड़ा या बहुत श्रनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का श्रालम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्वोधन की पूर्ण शक्ति नहीं श्राती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि सच्चा किव वही है जिसे लोकहृदय की पहचान हो, जो श्रनेक विशेषताश्रों श्रीर विचित्रताश्रों के बीच मनुष्यजाति के सामान्य हृदय को देख सके।'

( चिन्तामिण, पृ० ३०८)

इसी लेख में त्रागे चलकर शुक्लजी लिखते हैं:— 'साधारणीकरण का त्र्यभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष त्राती है वह जैसे काव्य में वर्णित 'त्राश्रय' के भाव का त्रालम्बन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोतात्रों के भाव का त्राल-म्बन हो जाती है।'

( चिन्तामणि, पृ० ३१२ )

ंश्रव यदि हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि कोई व्यक्तिविशेष या वस्तुविशोष जो काव्य में वर्षित 'त्राश्रय' के भाव का त्रालम्बन होती है. किस प्रकार सब सहृदय पाठकों या श्रोतात्र्यों के भाव का त्र्यालम्बन हो जाती है, तो सामूहिक भाव त्रौर साधारणीकरण का परस्पर सम्बन्ध समझने में हमें देर न लगेगी । होरी के मन के भाव हमें क्यों अपने मन के से भाव जान पढ़ते हैं। देवदास के मन का संघर्ष, उसके मन की व्यथा क्यों हमें अपने मन की व्यथा जान पड़ती है। कोई उपन्यास कहानी ऋथवा कविता पढ़ते हुए ऋौर रङ्गमञ्च श्रथवा चित्रपट पर होनेवाले श्रिभनय को देखकर हम क्यों रोते या उल्लिखत होते हैं। उपन्यास कहानी ऋथवा चित्रपट के नायक ऋथवा नायिका के जीवन का संताप हमारे जीवन का संताप त्रीर उसका संतोष हमारे जीवन का संतोष क्यों बन जाता है। ऐसा क्यों होता है ? शायद ग्राप उत्तर देंगे कि ये उपन्यास कहानी कविता या चलचित्र हमारी संवेदनीयता को जगाकर हमारी भावात्मक सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हमारा अस्तित्व 'आश्रय' के श्रास्तित्व में समाहित हो जाता है। पर तब प्रश्न उठता है कि कोई उपन्यास या कहानी या नाटक या चलचित्र या ऋन्य कलाकृति हमारी संवेदनीयता को जगाने में, हमारी भावात्मक सत्ता पर ऋधिकार प्राप्त करने में क्यों सफल होती है, उसमें यह शक्ति कहाँ से त्याती है ? यह प्रश्न बहुत सारपूर्ण है स्त्रीर इसका उत्तर ही सामृहिक भाव श्रीर साधारणीकरण के परस्पर सम्बन्ध का उद्धा-टन करेगा।

श्रतः श्रव विचारणीय वात यह है कि इस कलाकृति की संवेदनीयता का रहस्य क्या है। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि सभी कलाकृतियों में समान भाव से संवेदनीयता या साधारणीकरण का गुण नहीं होता, किसी कलाकृति में यह गुण श्रिधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी में बहुत स्वल्प श्रौर किसी में बिलकुल नहीं। वस्तुतः इसी संवेदनीयता या साधारणीकरण के श्राधार पर किसी कलाकृति की श्रेष्ठता की परख होती है श्रौर जिसमें संवेदनीयता का गुण पर्यात मात्रा में पाया जाता है उसे श्रेष्ठ साहित्य के श्रन्तर्गत स्थान दिया जाता है श्रौर जिसमें यह गुण कम श्रथवा बिलकुल नहीं पाया जाता, उसे इतिहास श्रौर स्रालो-

चक दोनों च्राणस्थायी घोषित करते हैं। वस्तुतः कलाकृतियों की महत्ता इसी में है कि वे अपनी उच्चकोटि की संवेदनीयता के कारण अपने युग में सम्पूर्ण जनसमाज द्वारा तथा युग-युग तक समाहत हो और लोक-रखन तथा लोक-कल्याण का अपना जीवनस्फूर्त उद्देश्य पूरा करती रहें। देश या विदेश की जो प्राचीन से प्राचीन रचनाएँ आज भी जनता के मन में स्नेह और आब्ध का स्थान कनाये हुए हैं, वे अपनी इसी संवेदनीयता के कारण। यह संवेदनीयता का गुग्ध या साधारणीकरण ही किसी साहित्यिक कृति की आत्मा, उसका प्राण है।

हमें सामहिक भाव ऋौर साधारणीकरण में परस्पर कोई विरोध नहीं दिखायी देता। हमारी समभ में यह विरोध तभी परिल्वित होता है जब कि साधारणी-करण को या संपूर्ण रस-सिद्धान्त को मानव-सल्म विचार श्रीर श्रनुभृति की सीमा से परे हटाकर किसी लोकोत्तर जगत् की चीज बना दिया जाता है। ब्रह्मा-नन्द सहोदर शब्द यदि केवल ग्रलंकार या चामत्कारिक उक्ति होता तो कोई विशेष कठिनाई न होती : किन्त्र इस समस्या को युगान्तदीर्घकाल से इसी प्रकार सैम्भन्नते-समभाते हुए लोगों का यह विश्वास हो गया है कि रस के सिद्धान्त का उद्घाटन मनोविज्ञान की सहज भूमि पर नहीं वरन कुछ लोकोत्तर स्थापनात्रों के ग्राधार पर ही हो सकता है। मैं समफता हूँ कि मार्क्सवादी ब्रालोचकों को साधारणीकरण या रस को मान लेने में कोई कठिनाई न होगी। लेकिन वे उसे स्वीकार करेंगे मनोविज्ञान की भूमि पर; ग्रान्य किसी लोकोत्तर भूमि पर नहीं। जब तक रस-सिद्धान्त को थोथे अध्यात्म के जञ्जाल से मुक्त करके उसे पूर्णतः शरीरी नहीं बनाया जाता श्रौर उसमें श्राधनिकतम मनोविज्ञान श्रौर समाजशास्त्र के श्रालोक में नयी बातों का समावेश नहीं किया जाता, तब तक यही स्थिति रहेगी कि एक श्रोर तो कुछ लोग उसे श्राने जीवन के शेष संबल की तरह चिपकाये बैठे रहेंगे श्रीर दूसरी श्रोर कुछ उसके नाम मात्र से विद्केंगे । यहाँ पर इस बात का उल्लेख श्रप्रासंगिक न होगा कि ( उदाहरण के लिए ) प्रेमचन्द श्रौर खीन्द्रनाथ दोनों ही ने त्रापने साहित्यिक निवन्धों में रस की समस्या को मनोविज्ञान से संप्रक्त करके ही देखा है।

श्रच्छा श्रव हमें यह प्रतिपादित करना है कि साधारणीकरण को मनोविज्ञान के श्राधार पर ग्रहण करने से सामृहिक भाव श्रीर साधारणीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं।

साहित्यकार की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करने से बात स्पष्ट हो जायगी। कोई साहित्यकार जब कोई रचना करता है तब उसका लच्य यह होता

नयी समीचा

है कि वे विचार अथवा वे अनुभ्तियाँ, वे भाव जो वह अपने 'आश्रय' के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, अपनी गहरी तथा व्यापक संवेदनीयता से पाठक अथवा श्रोता को अपना अनुवर्त्ती बना लें और जो भाव अथवा जो वस्तु साहित्यकार तक ही सीमित थी, उसकी अपनी विशेष वस्तु थी, सर्वजनसुलभ हो जाय, सामान्य हो जाय। इस प्रकार साधारणीकरण की समस्या विशेष को सामान्य बनाने की समस्या ही है।

प्रसिद्ध प्राचीन रूसी साहित्यकार तथा समीच्क चेरनिशेव्स्की ने भी इस समस्या पर विचार किया है श्रीर उसके परवर्ती सभी समीचकों ने उसकी श्रालो-चना की भूमि पर ही अपने सिद्धान्तों को खड़ा किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी त्रालोचना के लिए चेरनिशेव्स्की का बड़ा महत्त्व है। कला के उद्देश्य पर विचार करते हुए चेरनिशेव्स्की कहता है कि कला का उद्देश्य मानव जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रत्येक वस्तु का चित्रण करना है। 'मानव-जीवन से संबद्ध प्रत्येक वस्तु' कहने से चेरिनशेव्स्की का अभिप्राय सुंदर और असुंदर दोनों ही प्रकार की वस्तुत्रों से है ; उसका त्र्रिभिप्राय उन शक्तियों से है जो जीवन को विफल बनाती श्रौर चूर्ण-विचूर्ण करती हैं श्रौर साथ ही साथ उन शक्तियों से भी, जो जीवन को बल पहुँचाती हैं, सहारा देती हैं; जीवन ख्रौर मृत्यु दोनों ही की शक्तियों को चेरनिशेव्स्की अपनी परिभाषा के अन्दर ले लेता है। इस प्रकार 'जीवन' को कुला का प्राचातत्त्व कहते समय वह जीवन को गतिशील रूप में, जीवन के संघर्ष के रूप में सममता है, जैसा कि जीवन यथार्थ में है, कोरे स्वप्नों का जीवन नहीं। \* मानव-जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रत्येक वस्तु के चित्रण के ग्रंदर यह बात निहित है कि ग्रांकित चित्र का महत्त्व केवल कलाकार के लिए नहीं वरन् सामान्यरूप में सभी मनुष्यों के लिए होना चाहिए। इस प्रकार कला का वास्त-विक महत्त्व किसी वस्तु का चित्रण इस प्रकार करने में है कि केवल कलाकार के निकट महत्त्वपूर्ण वस्तु सामान्य रूप में सबके लिए उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण हो उठे ।†

मार्क्सवादी त्रालोचकों के इस कथन में श्रीर साधारणीकरण के सिद्धान्त में क्या कोई श्रन्तर है ? रसोद्बोधन की, पाठक श्रथवा श्रोता की मावात्मक सत्ता को प्रमावित करने की जो प्रेरणा साधारणीकरण के सिद्धान्त के मूळ में है, क्या वही प्रेरणा मार्क्सवादी श्रालोचकों के इस कथन के मूल में नहीं है ? श्रवश्य है।

<sup>\*</sup> F. D. Klingender: Marxism & Modern Art, p. 21.

<sup>†</sup> वही पृष्ठ २३।

साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए हम शुक्लजी के इस कथन का उद्धरण दे श्राये हैं कि सच्चा कवि वह है जिसे लोकहृदय की पहचान हो, जो श्रनेक विशेषताश्रों के बीच मनुष्यजाति के सामान्य हृदय को देख सके।

जिस साहित्यकार को लोकहृदय की जितनी ही अधिक पहचान होगी, उसके साहित्य में संवेदनीयता या साधारणीकरण का गुण उतना ही अधिक होगा। इसी-लिए जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं, कॉडवेल प्रगतिशील कलाकारों से कहता है कि शोषित-निपीड़ित जनता के जीवन और संवर्षों के बीच रहकर, अंग बन-कर, उनमें अच्छी तरह भाग लेकर उनका अध्ययन करो, तभी तुम उनके सामू-हिक भावों का निदर्शन संवेदनीयता के साथ कर सकोंगे और तुम्हारे साहित्य में वह गुण आयेगा जो प्रत्येक सहृदय पाठक को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसमें पीड़ित मानव के प्रति करुणा और अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन का भाव जगाकर उसे कार्यपथ पर ले आयेगा। एक बार फिर शायद यह कहने की आवश्यकता है कि सामूहिक भाव और छोकहृदय दो विरोधी वस्तुए नहीं हैं -- लोकहृदय में ही सामूहिक भावों का निवास है।

यहाँ पर कुछ लोग शायद यह कहेंगे कि 'मनुष्यजाति के सामान्य दृदय' से शुक्लजी का तात्पर्यं करुणा, प्रेम क्रोध त्रादि उन मूल भावों से है जो कभी बदलते नहीं श्रौर जो सभी देशों में सभी कालों में मनुष्यजाति के हृदय में रहे हैं। ठीक है, पर क्या इन मुळ भावों के उपादान सदैव, सब कालों में सब देशों में एक से ऋौर ऋपरिवर्तनीय रहे हैं ? भावों की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी क्या किसी को यह मानने में कठिनाई होगी कि इन भावों के उपकरण देश श्रीर काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं ? जब मनुष्य स्वयं गतिशील है तब उसका हृदय कैसे गतिहीन हो सकता है; जब वह स्वयं ज्ञण ज्ञण परिवर्तित हो रहा है तब उसका हृदय ही कैसे अपरिवर्तनीय हो सकता है ? इसलिए 'मनुष्य-जाति के सामान्य दृदय' का ऋर्थ केवल यह हो सकता है कि उसके मूल भाव सर्वत्र एक हैं ; इसका यह अर्थ लेना आपित्तयों से खाली नहीं है कि इन मूल भावों के उपादान भी सर्वत्र एक हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जिस वस्तु को शुक्लजी ने 'विशेषताएँ श्रौर विचित्रताएँ' कहा है, वही वास्तव में वे उपादान हैं जो समाज की परिस्थितियों के साथ, युग के साथ बदलते रहते हैं। इन्हीं भावों के कोष से ऋर्थात लोकहृदय से साहित्यकार का धनिष्ठतम परिचय कॉडवेल ने साहित्य त्रीर समाज के लिए त्रावश्यक बतलाया है। रसोद्-बोधन के लिए लोकहृद्य की पहचान भी वही बात है। जहाँ रसोद्बोधन नहीं

होता, वहाँ इसका कारण यही होता है कि साहित्यकार को लोकहृदय की पहचान नहीं होती. इसलिए उसके साहित्य में संवेदनीयता नहीं होती श्रौर वह श्रपने स्रष्टा के व्यक्तिगत वैचित्र्य की सीमात्रों में ही घुटकर निष्प्राण होने लगता है। जीवन की समस्याओं से पलायन करनेवाले साहित्य के न जीने का यही कारण है ; बहुत-सा प्राचीन साहित्य इसीलिए मर गया त्रीर त्राज भी इस प्रकार का जो साहित्य तैयार हो रहा है, उसका मर जाना ऋवश्यम्भावी है। जीवन के तत्त्व से रहित होकर चराचर जगत् में जब कुळ जीवित नहीं रहता, तब साहित्य ही कैसे जीवित रह सकता है! जीवन के तत्त्व से एक पल को भी मार्क्सवादी जीवनदर्शन या व्याख्या अभिप्रेत नहीं है, यह कह देना आवश्यक है। हम विश्वसाहित्य का इतिहास देख डालें, तो हमें विदित हो जायगा कि त्राज तक जो साहित्य जी रहा है वह अपनी संवेदनीयता के कारण | इस कारण कि उसने त्रपने सामने त्रानेवाली जीवन की विविधरंगिनी समस्यात्रों को त्रपनी कला की ग्राहिका शक्ति से मुळभाने का यत्न किया। सप्राण साहित्य के लिए इतना ही श्रभीष्ट भी है। मार्क्सवादी श्रालोचक सब साहित्यकारों से मार्क्सवादी बनने की श्रपेचा नहीं रखते, जीवन के प्रति सचा बनने की श्रपेचा रखते हैं। मार्क्स श्रौर मार्क्सवाद के जन्म के पूर्व भी हजारों वर्ष तक बहुत साहित्य रचा गया है। वह इसलिए नहीं जी रहा है कि उसने मार्क्स के जन्म के पहले ही उसके सिद्धान्तों के श्रनुसार श्रपनी समस्यात्रों को सुलभाने का यत्न किया ! बल्कि इसलिए कि उसने जीवन से पलायन नहीं किया ख्रीर ख्रपने युग ख्रीर समाज के विचारों, संस्कारों, विश्वासों ऋौर मान्यता श्रों के ऋनुसार जीवन को समभ्तने ऋौर उसकी समस्या ऋौं का समाधान दूँढ़ने का यत्न किया। जिस साहित्य ने चाहे वह जिस काल का हो, जिन्दगी से ब्रॉल चार की हैं, चाहे उसने जिस ढंग से ऐसा किया हो, वही साहित्य जी रहा है, जी सकता है। मुख्य बात यह नहीं है कि कोई साहित्यकार किस जीवन दर्शन का अनुयायी है। मुख्य बात यह है कि जीवन के प्रति उसका कोई न कोई मानववादी, मानवमात्र के लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि यह चीज उसके पास है ऋौर जीवन के प्रति तथा ऋपनी कला के प्रति वह सचा है तो उसका साहित्य अवश्य दीर्घजीवी होगा। किसी भी श्रेष्ठ पुराने या नये साहित्य में मार्क्सवादी मान्यतात्रों का समर्थन हूँ इने की विचार-मृद्रता से वे पीड़ित नहीं हैं। वे तो जीवन के प्रति कलाकार की सचाई के ही इच्छुक हैं। इसीलिए वे कलाकारों से जनता के निकट जाने, उसके हृदय को पह-चानने, उसके हृदय में हिलोरें लेनेवाले भावों को परखने की माँग करते हैं।

लोकहृदय से संबंध-विच्छेद हो जाने पर साहित्यकार व्यक्ति-वैचित्र्यवाद का ही सहारा लेने पर बाध्य होता है श्रौर तब ऐसे साहित्य की रचना होती है जिससे न तो साहित्य का ही कोई कल्याण होता है न समाज का ही श्रौर न स्वयं साहित्य-कार का ही क्योंकि उस दशा में उसका साहित्य भी च्रणस्थायी होता है। कला-कार इस वैचित्र्यवाद के श्रीभशाप से बचा रहे, इतना ही चाहिए।

श्रव यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामृहिकभाव श्रीर साधारणीकरण दोनों का प्रयोजन एक ही है: दोनों ही लोकहृदय की पहचान पर, जनता के सामूहिक भावों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने पर जोर देते हैं क्योंकि बिना जनता की भावनात्रों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित किये, रचना में रस का वह पूर्ण परिपाक ही नहीं हो सकता, उसमें वह शक्ति ही नहीं त्रा सकती कि वह पाठक श्रथवा श्रोता की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डाल सके : दोनों ही इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि पाठक अथवा श्रोता का रागात्मक संबंध 'आश्रय' से हो ( अर्थात् तिनक घुमाव देकर स्वयं लेखक से ) इसके लिए आवश्यक है कि लेखक का पूर्ण तादात्म्य जनता से हो, वही जनता जो पाठक अथवा श्रोता भी है। सामहिकभाव का सिद्धान्त निपीड़ित शोषित जनता से तादात्म्य स्थापित करने की बात कहता है जो कि साधारणीकरण का सिद्धान्त नहीं कहता लेकिन उसके कारण दोनों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं आता। क्योंकि लोकहृदय की बात कहते समय भी समीजक की दृष्टि विशाल जनसमुदाय पर ही रहती है। तीच्ण वर्गसंघर्ष के युग में उत्पन्न होने के कारण सामृहिक भाव का सिद्धान्त 'लोक' की परिभाषा तीच्ण रूप में करने पर बाध्य होता है क्योंकि ऋाज पराधीन ऋौर निपीइत मानव ही सचे ऋथों में मानव है ऋौर ऋपने ऊपर शासन करनेवाले मुट्ठी भर साम्राज्य लोभी पूँजी-लोभी दस्युत्रों को समाप्त करके स्वतन्त्र मानव-समाज की स्थापना करने की चमता रखता है।

श्रव श्राइए एक श्रौर शंका पर विचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्सवादी श्रालोचक सामान्य मानवता (General humanity) की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सामान्य मानवता से श्रिमिप्राय वर्गहीन मानवता से, वर्गों श्रादि से ऊपर उठी हुई मानवता से है तो मार्क्सवादी निश्चय ही उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वर्गहीन मानवता का जन्म श्रमी भविष्य के गर्भ में है। विश्व के छुठें भाग सोवियत रूस के नेतृत्व में मानवता श्राज तिहत् गति से वर्गहीनता श्रौर सच्चे साम्य की श्रोर जा रही है इसमें सन्देह नहीं, लेकिन श्रमी वर्गहीन मानवता का जन्म नहीं हुश्रा है यह भी निःसन्देह है। साम्यवादी

समाज ही वर्गहीन हो सकता है। आज तो हमें चारों ख्रोर वर्ग ही वर्ग दिखायी दे रहे हैं। एक वर्ग-संघर्ष साम्राज्यवादियों श्रीर पराधीन श्रीपनिवेशिक जनता का है. गौरांग महाप्रभुत्रों त्रौर काले भारतवासियों का है। दूसरा वर्ग-संघर्ष वेश्यागामी दुराचारी अन्यायी नृशंस देशी राजाओं और उनकी दु:खी, निपीड़ित जनता का है। तीसरा वर्ग-संवर्ष बेरहम ज़मींदारों श्रीर उनकी चक्की में पिसते हुए किसानों का है । चौथा वर्ग संघर्ष अरबों की संपत्ति के मालिक पूँजीपतियों और नंगे-भूखें मज़दूरों, मजदूर-पत्नियों त्रीर मज़दूर-बचों का है। पाँचवाँ वर्ग-संवर्ष विश्व-साम्राज्यवाद श्रौर समाजवादी सोवियत रूस का है जो श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्राज बहुत व्यापक प्रभाव डालते देखा जा सकता है। छठाँ वर्ग-संघर्ष विश्व के (सभी रंग के) साम्राज्यवादियों श्रौर विश्व की (सभी रंग की) स्वाधीनताप्रेमी मानवता का है। ये सभी वर्ग त्रापस में लड़ रहे हैं, हमारी ब्राँखों के सामने। क्या इनकी सत्ता से इनकार किया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्यों न हम इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ें और इस वर्गभेद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए इसका अंत करें श्रीर वर्गमुक्त, वर्गहीन मानव समाज की स्थापना करें ? यह हमको श्रच्छी तरह जान लेना चाहिए कि संसार से यह वर्गमेद उसको स्रोर से ऋाँख मूँद लेने, उसकी सत्ता से इनकार करने या उसके विरुद्ध 'सामान्य मानवता' का काल्पनिक रूप खड़ा करने से नहीं चला जायेगा, वह जायगा अपने देश की और संसार की वास्तविक, मांस-मज्जा की मानवता के ऋधिकारों के लिए संवर्ष करने से ।

श्रतः 'सामान्य मानवता' से यदि तात्पर्यं वर्गहीन मानवता से है तो मार्क्सवादी निश्चय ही उसे नहीं मानते। किन्तु सामान्य मानवता से यदि प्रयोजन उस विशाल मानवता से हो जो जनसंख्या का निन्यानवे प्रतिशत है श्रीर जो खेतों में, खिलहानों में, कल कारखानों में, दफ्तरों में, सेना में कार्य्य करती है, तो मार्क्सवादी श्रालोचकों को इस सामान्य मानवता का श्रस्तित्व स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी। सच पूछा जाय तो सामान्य मानवता से यही श्रर्थ लिया भी जाना चाहिए क्योंकि साहित्यकारों का छच्य लोकमंगल की कामना से दीत यही उद्योगशील कर्मठ मानवता होती है। श्रीर श्राज ही नहीं, प्राचीन युग से बड़े बड़े कलाकार श्रीर दार्शनिक इसी विशाल मानवता को श्रपनी दृष्टि में रखकर उसके कल्याण की योजनाएँ श्रपने साहित्य श्रीर कला, दर्शन श्रीर राजनीति द्वारा प्रस्तुत करते रहे हैं। इस सामान्य मानवता को सभी स्वीकार करेंगे। पिछले युगों के महान् मानववादी साहित्य की धारा इसी सामान्य मानवता के हेत्र प्रवाहित होती रही है, इसे कौन नहीं जानता। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना

भूल होगी कि इस मानववादी साहित्य पर समाज के वर्गभेद की छाप नहीं है। यह कहना कि किसी साहित्य पर समाज के वर्गभेद की छाप स्पष्ट या अनुमित, सीर्ध या त्रानुषंगिक रूप में नहीं है यह कहने के बराबर है कि उस पर त्रपने समसाम-यिक समाज की छाप ही नहीं है क्योंकि समाज अपने वर्गभेद को लिये-दिये समाज है। इसीलिए सब देशों का, सब युगों का मानववादी साहित्य भिन्न प्रकार का है. अपना वैशिष्टच लिये हुए है। वह भिन्न इसीलिए है, उसकी विशेषताएँ भी इसी-लिए हैं कि भिन्न परिस्थितियों ने उनका सूजन किया है। उन सब पर अपने देश-काल के प्रचलित संस्कारों का गहन-प्रभाव है। पर जो चीज उन्हें साम्य प्रदान करती है, वह है उनका मानवप्रेम । जो चीज़ प्रगतिशील साहित्य के साथ उनका पूर्वापर संबंध जोड़ती है वह भी यही है, उनका मानवप्रेम । त्राज भी श्रेष्ठ प्रगति-शील साहित्य इसी मानवप्रेम की भावना से अनुप्राणित है। स्राज संघर्ष बहुत उग्र रूप धारण कर गया है, इसलिए त्राज के प्रगतिशील मानवरादी साहित्य का स्वर वह नहीं है जो उसके पूर्ववर्त्ता मानववादी साहित्य का था ; त्र्याज उसके स्वर में उग्रता ग्रधिक है, उसमें रोप ग्रधिक है, शोषण के प्रति श्रसहिष्णुता भी उसमें ग्रधिक प्रखर है, शोषकों के प्रति घृणा का, प्रतिहिंसा का भाव भी ऋधिक निर्ममता से उसमें गुँथा हुन्ना है। लेकिन शोषकों के प्रति उसकी घृणा, उसकी प्रतिहिंसा, शोषक के प्रति उसकी त्र्रसहिष्णुता का उद्गम भी उसका मानवप्रेम ही है। मानवता से श्रत्यंत प्रेम करने के कारण ही उसने मानवता को संताष देनेवाली शक्तियों के उन्मूलन का पुनीत व्रत लिया है। इस प्रकार त्राज का श्रेष्ठतम प्रगतिशील साहित्य विश्व के मानववादी साहित्य का ही क्रान्तिकारी विकास है, दोनों में जो त्र्यन्तर है वह परिस्थितिमूलक है; दोनों के मूल में प्रेरक शक्ति एक ही है---मानव-प्रेम। त्राज इस मानववादी साहित्य को पढ़ने से ऐसा जान पहता है मानों उसके सृजन के मूल में कोई उत्सर्ग ही नहीं है, मानों वह ग्रवकाशभोगी साहित्यकारों की क्रीड़ा हो, मानों उसकी नींव को दृदय के टपकते हुए रोष ने ददता न प्रदान की हो. मानों वह 'विशुद्ध' कला के लिए कला-वाला साहित्य हो। कुछ लोग ऐसी बात कहते सुने जाते हैं। इस बात में तिनक भी सार नहीं है। प्रगतिशील क्रांति-कारी साहित्य से मानववादी साहित्य का सम्बन्ध जो चीज जोड़ती है, वही कला के लिए कला वाले या 'विशुद्ध' साहित्यसे उसका संबंध तोड़ती भी है। कला-कला के लिए श्रपने लिए होती है। उसकी दृष्टि श्रपने ऊपर रहती है; मानववादी साहित्य की दृष्टि मनुष्य के सुल-दुःख पर थी। उसके सृष्टा वे हैं जिन्होंने ग्रपने जीवन में ग्रकथ्य कष्ट सहे थे। कष्टों की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने मानवता के स्वर्णिम विहान का

नयी समीद्या

किंद् देसा है। इसी लिए उनके ये स्वप्न अवकाशभीगियों, उपजीवी वर्ग के अक-क्रि वनानेवाले सपनों से भिन्न हैं। उनमें व्यक्ति स्त्रीर समाज को कर्म के पथ से विक्री श्रोद्ध ह्वप्न के स्वर्णिम विहान की श्रोर श्रग्रसर करने की क्षमता है। वे कमिपेक के पश्चिक के स्वप्त हैं ; स्वप्न उनका पाथेय नहीं गंतव्य है। वे उन स्वप्न-द्रष्टात्र्यों के स्वप्न हैं जो स्वप्नों की भाषा में मानव-कल्याण की योजना प्रस्तुत करते हैं। ग्रौर ग्राधिकतर तो वे स्वप्न नहीं, जीवन के बड़े गहरे, मार्मिक चित्र हैं। इसी नाते 'विशुद्ध' साहित्य से उनका साम्य नहीं है। यह ठीक है कि श्रपने साहित्य में उन्होंने सदा युद्ध का सिंहनाद नहीं किया ; पर वह सदैव आवश्यक भी नहीं होता। उनके साहित्य ने मानव को कल्याणपथ का पथिक बनाया है, श्रौर इसी में उनके साहित्योद्देश्य की सिद्धि भी है। निविद् ग्रन्थकार से घिरे होने पर त्रालोक में विश्वास का जयनाद क्या अन्धकार का प्रतिवाद नहीं करता ? पराधीन मानव का मुक्ति-गान क्या पराधीन बनाने वाले का प्रतिकार नहीं करता ? चण भर बाद ही फाँसी पर भूल जानेवाले शहीद का विश्व के स्वर्णिम भविष्य के सम्बन्ध में श्राडिग विश्वास क्या फाँसी देनेवाले का उपहास ख्रौर प्रतिकार नहीं करता ? यदि करता है तो इस मानववाी साहित्य ने भी मनुष्य की स्वतंत्रता की ध्वजा फहराकर उन अनै-तिक शक्तियों का नैतिक प्रतीकार किया है जो मनुष्य को दासल की शृंखला में जकड़े रहना चाहती हैं। जो ब्रालोचक इन मानववादी साहित्यकारों को हमारे सामने यों प्रस्तुत करते हैं कि वे जीवन के प्रति उदासीन, उसके संघर्षों से एकदम त्रालग निर्लित जान पड़ते हैं, वे इन साहित्यकारों और इतिहास दोनों ही के साथ घोर स्त्रन्याय करते हैं क्योंकि जो भी इन साहित्यकारों के जीवन स्त्रौर साहित्य से परिचित है, वह इस बात को जानता है कि वे विशाल जन-समाज के ही म्रङ्ग थे स्रौर जीवन के संघर्षों से उनका चोली-दामन का साथ था। उनमें से बहुत तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें श्रात्यंतिक विपन्नता का श्रनुभव था। उदाहरण के लिए तुलसी को ही ले लीजिए, शेक्सपियर को लीजिए, दाँते को लीजिए, गेटे को लीजिए, शेली को लीजिए, इवसन को लीजिए, गोर्की को लीजिए। हमारे आधुनिक साहित्य में प्रेमचन्द को लीजिए, निराला को छीजिए। इन साहित्यकारों में से न जाने कितनों को अपने देश से निर्वासित होना पड़ा और तरह तरह के राजकष्ट भोगने पड़े। इनमें दास्तावेस्की गोर्की ऋौर शेली का नाम ध्यान में ऋाता है। बायरन-जैसे कवियों ने ऋन्य देशों की स्वाधीनता के लिए बन्दूक उठाई। हिटलर ऋौर फ्रेंको के विरुद्ध स्पेन के प्रजातन्त्र की रचा करने के लिए छड़ने श्रौर मरनेवाले श्राँग्रेज, कॉडवेल ख्रौर राल्फ फॉक्स का पूर्वज यही मानववादी बायरन था जो यूनान की

स्वाधीनता के लिए लड़ता हुन्ना मारा गया। इसलिए इन मानववादी साहित्यकारों को संवधों से बचकर 'निर्लिस भाव से साहित्य सेवा' करते हुए दिखलाने से न्नाधिक न्नाधिक कोई बात नहीं हो सकती। उनका जीवन न्नाधिक समाज से पूर्णतया गुक्तित था। उन्होंने न्नाधिक समाज से 'ऊपर' किसी स्वप्तलोक में न्नाधिक नहीं बनाया। वे समाज में रहे, पूरी तरह समाज के होकर रहे, उसकी उथल-पुथल में हिस्सा लिया न्नीर काम पड़ा तो प्राणों की न्नाहित देने से भी नहीं कतराये।

सामान्य मानवता के प्रश्न पर विचार करते हुए सामान्य मानवता को छत्त्य करके रचित मानववादी साहित्य पर इतने विस्तृत विवेचन की त्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ लोग इन्हीं साहित्यकारों की त्राड़ लेकर प्रगतिशील साहित्य पर त्राक्रमण करते हैं ग्रौर उसे वर्गवादी घोषित करके मानववादी साहित्य से, जिसे वे वर्ग-संघर्ष से ग्राछूता बतलाते हैं, उसका विरोध दिखलाते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि मानववादी साहित्य की वास्तविक स्थिति क्या है ऋौर प्रगतिशील साहित्य से उसका क्या पूर्वापर सम्बन्ध है। त्र्याज का मानववादी साहित्य, जो इसी पुराने मानववादी साहित्यमाला की एक लड़ी है, यदि शोषित मानवता का पत्त अधिक स्पष्ट रूप में ग्रह्ण करता है और यदि कर्म का रुच स्वर उसमें पहले के साहित्य की अपेचा अधिक प्रधान है तो इसका कारण हमें युग की परिस्थितियों में, तीव से तीवतम होते हुए वर्ग-संघर्ष में हूँदना होगा। बड़ा अन्तर केवल यह कि आज का प्रगतिवादी लेखक विना किसी संशय के समाज के वर्गभेद को स्वीकार करता है ऋौर शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग के संग कंघा मिलाकर खड़ा होता है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य शोषक वर्ग का नाश करके समाज के वर्गभेद को मिटाना श्रीर वर्गहीन समाज की स्थापना करना होता है। पुराने लेखकों में यह वर्गचेतना नहीं थी सही लेकिन क्या यह बात ठीक नहीं है कि उनकी कृतियों में विचारों श्रौर भावों के तीव संघर्ष के रूप में तत्कालीन समाज के वर्गसंवर्ष की छाप मिलती है ?

श्रव श्राहए, एक श्रालोचक की तीसरी शंका पर विचार करें। उन्होंने नरेंद्र की पुस्तक 'लाल निशान' की कविताश्रों को 'स्पीचनुमा' कहकर उन पर व्यंग्य किया है या उनकी भत्संना की है, श्रीर श्रागे चल कर प्रतिपादित किया कि है मार्क्स वादी श्रालोचक कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले साहित्य को ही उत्तम मानते हैं। इस प्रश्न के दोनों खरडों पर हम श्रष्टग श्रालग विचार करेंगे। श्राहए पहले 'लाल निशान' की 'स्पीचनुमा' कविताश्रों को लें। श्रालोचक महोदय ने उन कविताश्रों को 'स्पीचनुमा' कदाचित् इस दृष्टि से कहा है कि उन्हें उनमें काव्य का प्रधान

नयी समींहा

गुण संवेदनीयता नहीं मिली श्रौर इसके विपरीत बुद्धितत्त्व ही उन्हें उनमें श्रधिक दिखा। संवेदनीयता उन कवितात्रों में है कि नहीं, त्रपने विषय के त्रनुसार करुए स्रथवा वीररस का परिपाक उनमें हुस्रा है या नहीं, यह तो प्रत्येक व्यक्ति उन कवितास्रों को स्वयं पढ़कर या सुनकर ही जान सकेगा। 'लाल निशान' की विस्तृत त्रालोचना इस निबन्ध का विषय भी नहीं है। लेकिन मुफे इस बात का हृद विश्वास है कि जिन्होंने 'लाल निशान' को विरोध की हृष्टि से नहीं पढ़ा है वे मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उस संग्रह की कुछ कवितात्रों में रस का बहा श्रच्छा परिपाक हुन्ना है। उदाहरण के लिए 'यकुम मई' का नाम लिया जा सकता है। संग्रह की सारी क बता श्रों को एक सिरे से 'स्पीचनुमा' करार देने के पीछे शायद यही मनोभावना कार्य कर रही है कि मजदूरों का जीवन या सोवियत रूस स्रादि काव्य के उपयुक्त विषय नहीं हैं, रस का परिपाक उनमें हो ही नहीं सकता, केवल प्रेम ग्रौर विरह काव्य के उपयुक्त विषय हैं। मार्क्सवादी श्रालोचकों के निकट यह मनोभावना अविकसित मस्तिष्क और रुग्ण हृदय का ही द्योतन करती है। विश्व साहित्य का इन्द्रधनुषी वैविध्य बार बार इस बात को प्रमाणित करता है कि मानव जीवन से संपृक्त प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सुन्दर हो या ऋसुन्दर, चाहे उसे देखकर मन उल्लास से नाच उठे या गुस्सा, पीड़ा, श्राक्रोश श्रीर प्रतिहिंसा से भर उठे, काव्य का उपयुक्त विषय हो सकती है। यह कवि की प्रतिमा, जीवन क पर्यवेद्मण की उसकी गहनता एवं व्यापकता तथा उसकी कवित्त्व-शक्ति पर, काव्य-कला पर उसके ग्राधिकार पर निर्भर होता है कि वह उस विषयवस्तु का उचित संनिवेश ग्रपने काव्य में कर पाता है या नहीं। इन्हीं बातों पर उसके साहित्य की श्रेष्ठता निर्भर होती है। इसलिए यद मज़रूरों श्रथवा किसानों के संघर्षों या राष्ट्रीय त्र्यान्दोलन या सोवियत रूस से संबंध रखनेवाली किसी रचना में यथेष्ट संवेदनीयता नहीं त्राने पाती या रस का परिपाक ठीक से नहीं होता, तो यह उस विषयवस्तु का दोष नहीं, स्वयं कवि या साहित्यकार का तथा उसकी कला का दोष है। 'वंग दर्शन' में बंगाल सम्बन्धी कविताएँ संग्रहीत हैं। उनमें दो ही एक हैं जिनमें करुण रस का परिपाक अच्छी तरह होता है : अधिकतर कविताएँ पाठक की भावात्मक सत्ता को थोड़ा-बहुत छू अवश्य लेती हैं; पर पूरी तरह प्रभावित करने की च्रमता नहीं रखतीं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि बंगाल का अकाल काव्य के लिए उपयुक्त वि ।य नहीं है, कहाँ तक युक्तिसंगत है यह श्रासानी से समभा जा सकता है। बंगाल के श्रकाल पर कहानियाँ भी काफ़ी लिखी गयी हैं, कुछ उपन्यास भी लिखे गये हैं। उन सब में एक-सी प्रभावोत्पा- दकता नहीं है, इस बात को दळीळ बनाकर यह कहना कि बंगाल का अकाल साहित्य के लिए अनुपयुक्त विषय है, केवळ अपनी साहित्यिक विचारहीनता का परिचय देना नहीं प्रत्युत् मानवता का अपमान करना है। हमारी पराधीनता से उत्पन्न जो विभीषिका लाखों मनुष्यों को जीवन के प्रति अपना उत्तरदायिल चुकाने से पूर्व ही मृत्यु की चादर अोढ़ने पर विवश करे, जीवन को उच्चतर बनाने के लिए वचनबद्ध हमारी कला और साहित्य के लिए उसका कोई महत्व किसी रूप में नहीं है, यह स्वीकार करने से पहले हमें अपने विवेक को और संवेदनशील हृदय को सुला देना पड़ेगा। इस सम्वन्ध में महादेवी वर्मा की इस उक्ति को हमें याद रखना चाहिए—बंगाल की ज्वाला का स्पर्श करके हमारी लेखनी-तृली यदि स्वर्ण न वन सकी तो उसे ज्ञार हो जाना पड़ेगा।

कुछ किवतात्रों और कहानियों में श्रिधक प्रभावोत्पादकता है और कुछ में कम। इसका सरलसा कारण यह है कि कुछ लेखकों के संवेदनशील मन को उस विमीषिका ने श्रिधक स्पर्श किया है और कुछ को कम। साहित्य और कला के सभी रस-ममंशों की भांति मार्क्सवादी श्रालोचक भी इस बात को मानते हैं कि जिन रचनात्रों में श्रिधक संवेदनीयता होती है, हृदय को श्रिधक स्पर्श करने की शिक्त होती है, वे श्रिधक उत्तम होती हैं और जिनमें यह गुण कम होता है वे उसी श्राप्त में कम श्रच्छी होती हैं, यहाँ तक कि वे रचनाएँ जो शुद्ध प्रचारवादी हैं श्रोर हृदय को तिनक भी स्पर्श नहीं करतीं, उन्हें मार्क्सवादी श्रालोचक भी श्रेष्ठ साहित्य की कोटि में नहीं रखते। कोरी बुद्धिवादी रचनात्रों का मृत्य वे भी बहुत कम श्राँकते हैं। एक श्रंग्रेजी का मार्क्सवादी श्रालोचक कहता है:

वह कलाकृति जो अपनी सजीवता और स्पष्ट श्रिभिन्यंजना शैली के कारण लोगों का हृदय तुरन्त स्पर्श करती है, उस कलाकृति से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें यह गुण नहीं है, चाहे पहली कलाकृति का बुद्धितत्त्व दूसरी की श्रिपेद्धा कम गम्भीर, कम व्यापक, और उलमा हुआ ही क्यों न हो।\*

इस प्रकार मार्क्सवादी आलोचकों की दृष्टि में भी पन्त की 'युगवाणी' की अनेक कविताओं का स्वयं पंत के और हिन्दी कविता के ऐतिहासिक विकास में महत्त्व-पूर्ण स्थान तो है, लेकिन कविता की दृष्टि से बहुत महत्त्व नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि कविता का प्रभाव केवल बुद्धि पर नहीं,

<sup>\*</sup> F. D. Klingender: Marxism & Modern Art, p. 45

हृदय पर भी श्रौर मुख्यतया हृदय पर पहना चाहिए। यह बात स्पष्ट हो जाने पर यह पता लगाने में विशेष कठिनाई न होनी चाहिए कि मार्क्सवादी श्रालोचक किस साहित्य को महत्व देते हैं श्रौर किस साहित्य को नहीं।

विद्वान् श्रालोचक की इस शंका के उत्तर में कि मार्क्सवादी श्रालोचक कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले साहित्यको ही उत्तम मानते हैं, श्रव हमारा निवेदन है कि मार्क्सवादी श्रालोचक निश्चय ही कर्म की प्रेरणा देनेवाले साहित्यको श्रक-म्र्यता की प्रेरणा देनेवाले साहित्य से ऊँचा मानते हैं। 'जो कलाकृति मनुष्य की सुजनात्मक शक्तियों को थपिकयाँ देकर सुलाती है श्रीर उसे श्रक्तीम का नशा-सा पिलाकर जीवन के संवर्ष से विरत करती है, वह निश्चय हीनकोटि की है।' \*

इस समस्या पर जरा त्रौर बारीको से विचार करने की त्र्यावश्यकता है। मार्क्सवादी त्रालोचकों का मत है कि श्रेष्ठ साहित्य सदैव जीवन को उन्नततर बनाने नाले कर्म की प्रेरणा देता है, चाहे उसकी शैली स्पष्ट श्राह्वान की न हो हलके से इङ्गित की हो, प्रच्छन्न संकेत की हो। उदाहरणार्थ हम विश्व के श्रेष्ठतम मानव-वादी साहित्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे क्या हमें कर्म की प्रेरणा नहीं मिलती ? तुलसी का साहित्य क्या जीवन की विकलांगता को दूर कर उसे सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने की प्रेरणा नहीं देता ? रवीन्द्रनाथ की कवितास्रों से ( यदि हम उनकी उन अति।म कविताओं को छोड़ भी दें जिनमें उनकी सामाजिकता का और भी भरा हुन्ना, ठोस रूप हमारे सामने त्राता है ) क्या हमें कर्म की यह प्रेरणा नहीं मिलती कि कवि के स्वमलोक को हम भूपर उतार लायें श्रीर प्रकृति के इन्द्र-धनुषी रङ्गों में रँगे हुए उन्नततर मानव की सृष्टि करें ? क्या उससे हमारा सौंदर्य-बोध नहीं बढ़ता ? क्या यह सींदर्यनोध स्वयं प्रगति का एक उपादान नहीं है ? क्या प्रेमचन्द के उपन्यासों श्रौर कहानियों से हमें कर्म का कोई सन्देश नहीं मिलता ? अत्र रही बात 'प्रत्यच्च' शब्द की । आलोचक महोदय कहेंगे : कर्म की प्रेरणा देनेवाला साहित्य तो ठीक है पर प्रत्यन्न प्रेरणा देनेवाळा साहित्य ठीक नहीं। उनकी इस शंका के मूल में भी वही हीनकोटि का प्रचारवादी साहित्य है जिस पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। उस पर फिर से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म की प्रत्यन्न प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखे गये पर ऋपने उद्देश्य में स्वभावतः असफल, हीन प्रचारवादी साहित्य की निन्दा करने के साथ-साथ यह कहना आव-श्यक है कि कर्म की प्रत्यच प्रेरणा देनेवाले उत्तमोत्तम साहित्य की रचना हो

<sup>\*</sup> वही, पृष्ठ ४१।

सकती है, हुई है, हो रही है श्रीर श्रागे भी होगी। फ्रांस की गणतांत्रिक क्रान्ति की जमीन तैयार करने वाला ऋौर रूस की समाजवादी क्रान्ति का बीज बोनेवाला साहित्य कर्म की प्रत्यच्च प्रेरणा देनेवाला साहित्य ही तो है। क्या कोई सजग त्र्यालोचक यह कहने का साहस करेगा कि रूसो श्रौर वाल्तेयर का साहित्य श्रेष्ठ नहीं है बावजूद इस बात के कि दोनों ही ऋपने ऋपने दक्त से कर्म की प्रत्यच प्रेरणा देते हैं ? क्या क्रान्तिकारी रूसी साहित्य का कोई जिज्ञासु विद्यार्थी इस बात से इनकार करेगा कि मायाकोव स्की श्रीर वेजिमेंस्की की कविताएँ श्रीर गोर्की के उपन्यास ग्रौर कहानियाँ श्रेष्ठ साहित्य नहीं हैं, बावजूद इस बात के कि क्रान्ति का उनका सन्देश बहुत स्पष्ट है ? विश्व का श्रेष्ठतम क्रान्तिकारी साहित्य कर्म की प्रत्यन्त मेरणा देनेवाला ही होता है, पर इस कारण से उसके सौन्दर्य में कमी नहीं अभि-वृद्धि होती है। टाल्स्टाय का साहित्य क्रान्तिकारी नहीं है लेकिन एक भिन्न जीवन-दर्शन से अनुप्रोरित होने के कारण एक अन्य प्रकार के कर्म की प्रत्यच प्रोरणा उसके साहित्य में है। क्या कोई इस हेतु टाल्स्टाय के साहित्य की महत्ता को कम कर सकता है ? तोपों की गड़गड़ाहट के बीच रचे हुए फ्रांसीसी राष्ट्रगीत 'मार्सेइयेज़' श्रौर विश्व के सर्वहारा के गीत 'इएटरनाशियोनाल' कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले ही तो हैं, इस नाते क्या हम उनको श्रेष्ठ साहित्य न समर्भेंगे ? जो इएटरनाशियोनाल श्रौर जो मार्सेइयेज़, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की श्राँखों में चमक ला देते हैं, उनके रक्त की गति को तेज़ कर देते हैं श्रौर उनके मृत्युपथ-गामी पैरों को पर लगाकर उन्हें सर्वोच कर्म के लिए, त्रादर्श के लिए प्राणों को सहर्ष होम करने के लिए बल ऋौर साहस देते हैं, उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की घृष्ठता कौन करेगा ? जिस च्रण एक व्यक्ति ने उस गीत को गुनगुनाते हुए गोली का सामना किया या फाँसी के फन्दे को ऋपने गले में लिया, उसी चण वह गीत श्रमर साहित्य की कोटि में श्रा गया क्योंकि किसी उच्च श्रादर्श के लिए प्राणोत्सर्ग की दीन्ना देने से महत् कार्य साहित्य के लिए कोई नहीं है। 'उठ कीर्ती तू जोश में त्रा, जंजीरें तोड़ गुलामी कीं त्रीर 'दरोदीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो ऋहले वतन हम तो सफर करते हैं श्रादि जिन गीतों को अपने मुस्क-राते हुए होठों पर लेकर हमारे स्वाधीनता-संग्राम के श्रमर शहीद फाँसी का झूला भूल गये हैं, उनमें कर्म की प्रत्यच्च प्रेरणा नहीं तो क्या है, पर क्या कोई उन्हें निम्नकोटि का साहित्य कहेगा या 'काँसी का भूला भूल गया सरदार भगतसिंह' जैसे गीतों को, जो कृतज्ञ देशवासी अपने मृत शहीद का स्मरण करने के लिए बना लिया करते हैं, सीधे-सादे, ऋलङ्कारों से रहित पर प्राणों की ऋाग से प्रोज्ज्व-

नयी समीचा

लित गीत; क्या कोई उन्हें भूळ सकता है या उनके मूल्य को कम कर सकता है ? सुभद्रा कुमारी चौहान की 'भाँसी की रानी' या 'राखीं' श्रौर श्रन्य किवताएँ, एक भारतीय श्रात्मा की माली से फूल की याचनावाली तथा श्रन्य किवताएँ, बालकृष्णशर्मा 'नवीन' की सबसे श्राप्नेय किवताएँ, सुमन श्रौर गिरजाकुमार श्रौर केदार, सरदार जाफरी श्रौर कैकी श्राजमी की किवताएँ कर्म की प्रत्यन्त घेरणा नहीं देतीं तो श्रौर क्या करती हैं, पर क्या कोई उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की गुस्ताखी करेगा? कोई श्रगर कहे भी तो उससे क्या इस बात में कोई श्रन्तर पढ़ता है कि वे किवताएँ जनता के हृदय में स्थान बनाये हुए हैं ?

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कर्म की प्रत्यच्च प्रेरणा देनेवाले साहित्य की उत्तमता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, यदि उसका रचियता जीवन त्रीर कला दोनों ही की दृष्टि से श्रिष्ठकारी व्यक्ति हो। इसमें क्या सन्देह है कि यदि कोई श्रक्षमंण्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे श्रपनी कला पर श्रिष्ठकार नहीं है, कर्म की प्रत्यच्च प्रेरणा देनेवाला साहित्य रचेगा तो वह निम्न कोटि का ही होगा। ऐसा व्यक्ति तो जिस प्रकार का साहित्य रचेगा वही निम्नकोटि का होगा। तिनक सा ही विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि किसी साहित्य में कर्म की प्ररेरणा प्रत्यच्च है या परोक्ष, बल्कि यह कि उसका रच-यिता श्रिष्ठकारी व्यक्ति है या नहीं। काशी में बैठकर फिलस्तीन के बारे में बिना कुळ जाने यदि कोई लेखक फिलस्तीन के सम्बन्ध में बेसिर-पर की बातें लिखे, तो इसमें मार्क्सवादी श्रालोचक का क्या दोष है शिक्सानों मजदूरों या मध्यमवर्ण या किसी वर्ण या समाज की जिन्दगी में गहराई से पैठे बग़र, उससे श्रच्छी तरह तादात्म्य स्थापित किये बिना यदि कोई किये या कहानीकार उसके संबन्ध में लिखेगा तो स्वभावतः उसकी रचना फीकी श्रीर बेजान होगी, उसे साहित्य कहना ही ठीक न होगा।

श्रव एक शङ्का पर विचार बाकी है। वह यह है कि माक्सेवादी श्रालोचक कला का कोई निरपेच्न मानदण्ड मानते हैं या नहीं ? किसी साहित्यकार की विवेचना करते हुए मार्क्सवादी श्रालोचक उसकी उसकी समसामयिक सामाजिक पृष्ठ-स्मि में रखकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसने श्रपने युग-द्वारा उठायी गयी मानव समस्याश्रों को [क] समभ्रने का सुलभ्राने का यत्न किया या [ख] उनसे श्रंशतः या पूरी तरह विमुख रहा श्रौर श्रगर वे यह पाते हैं कि साहित्यकार श्रपने युग की मूलभूत समस्याश्रों से विमुख रहा है तो वे उसे निम्नकोटि का तथा समाज की दृष्टि से महत्त्वहीन मानते हैं। इसके

विपरीत यदि वे यह पाते हैं कि साहित्यकार जीवन की वास्तविकतास्रों से विसुख नहीं रहा है प्रत्युत उसने उन्हें सचेतन रूप में श्रपने साहित्य में श्रजीकार किया है श्रौर उनको लोकहित की दृष्टि से सुलकाने का यन किया है तो वे उसे श्रेष्ठ साहित्यकार मानते हैं चाहे स्राज के बौद्धिक तथा स्रन्य सर्वतोमुख विकास की दृष्टि से उस साहित्यकार का समाधान कितना ही ऋनुपयुक्त या ऋपूर्ण क्यों न हो । यहाँ पर पुनः यह कह देना स्नावश्यक है कि मार्क्सवादी स्नालोचक जब किसी साहित्यकार से जीवन की समस्यात्रों का समाधान करने की बात कहते हैं तो उनका अभिप्राय यह नहीं होता कि सब कहानीकार, कवि श्रीर श्रीपन्यासिक चिन्तक हो जायँ श्रौर कहानियों श्रादि में भी लम्बे लम्बे चिन्तनात्मक, समाज-समीचात्मक प्रकरण लिखें या कलाहीन साहित्य की सृष्टि करें या राजनीतिक प्रचारक बन जायें। रचनात्मक साहित्यकारों से जीवन की सनस्यात्रों का समाधान दूँ इने की बात कहने से हमारा त्र्राभिप्राय वही है जिसे विश्व के सब महान् साहित्यकारों ने त्र्रापने सामने रखा है, श्रौर जिसकी पूर्ति सबने श्रपने श्रपने दङ्ग से की है श्रर्थात जीवन की वास्तविकतात्रों को वास्तविकतात्रों के रूप में स्वीकार करना और फिर अपनी प्रतिभा, त्रपनी विचार-शक्ति, त्रपने संवेदनशीलता, त्रपनी कला श्रीर श्रभिव्यक्ति के अपने माध्यम की मर्यादास्त्रों के अनुसार उनमें (युग के अनुरूप) सुधार अथवा आमूल परिवर्तन की दिशा का संकेत करना। इस कार्य्य की सफलता का पूर्ण दायित्व साहित्यकार की संवेदनशीलता पर होता है, इसीलिए जो साहित्यकार जितनी ही अधिक संवेदनीयता के साथ जीवन को अपने साहित्य में उतारता है. वह उतना ही बहा साहित्यकार होता है श्रौर जीवन से हमारा श्रिभप्राय, काल्प-निक, स्विप्तळ जीवन से नहीं प्रत्युत जीवन के संवर्ष से है, जीवन संवर्ष से पदा मानसिक, वैचारिक ऋौर भावात्मक उथल-पुथल से है।

यह तो कला का युग-सापेच मूल्यांकन हुआ। हमने कलाकृति को उसके युग की पृष्ठभूमि में उठाकर रख दिया और फिर यह पता लगाया कि वह कृति किस हद तक हमें अपने युग का दिग्दर्शन कराती है। प्रश्न उठता है कि मार्क्स वादी आलोचक कला के मूल्यांकन का कोई निरपेक्ष मानद्ग्य मानते हैं कि नहीं ? कोई ऐसा मानद्ग्य जो वर्ग अथवा युग की अपेचा न रखता हो बल्कि कला का मूल्य आँकने का स्वतः संपूर्ण मानद्ग्य हो, जो मानद्ग्य कला को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर उसपर विचार करनेवाले मानद्ग्यों के भी ऊपर हो और उनपर लागू किया जा सके ? नहीं, ऐसी कोई चीच संभव नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक मानता है कि कलाकार अपने समच कला का जो मानद्ग्य रखता है

नयी समीचा

वह उसके वर्ग श्रीर खुग की परिस्थितियों से निर्दिष्ट होने के कारण उनसे स्वतंत्र या निरपेन्न नहीं हो सकता, सापेन्न होता है।

लेनिन कहता है:

'ग्राधुनिक भौतिकवाद ग्रर्थात् मार्क्वाद के दृष्टिबिन्दु से यह बात तो ऐतिहासिक परिस्थितियों पर अवश्य निर्मर होती है कि सत्य के अनु-संधान में किस सीमा तक, कितने ऋंशों में हमने पूर्ण सत्य को पाया, **अर्थात् पूर्ण सत्य के हमारे ज्ञान की सीमाएँ तो परिस्थिति-सापेक्ष हैं किन्तु** स्वयं पूर्ण सत्य का ऋस्तित्व सर्वथा स्वतंत्र ऋौर निरपेत्त है, ऋौर जिस प्रकार पूर्णसत्य का ऋस्तित्व स्वतंत्र ऋौर निरपेत्त है उसी तरह यह बात भी कि हम दिनोंदिन उसके पास पहुँचते जा रहे हैं। चित्र की रूपरेखा तो परिस्थिति-सापेच है लेकिन यह बात एक निरपेच सत्य है कि यह चित्र एक ऐसी वस्तु का है जो जगत् में पायी जाती है, जिसकी ऋपनी निरपेद्य सत्ता है। वस्तुऋों की वर्तमान प्रकृति के ऋपने ज्ञान के ऋनुसार कब ऋौर किन परिस्थितियों में हमें तारकोल में ऐलिजारिन की या परमाणु में विद्युत्करण ( Electron ) की स्थिति का पता लगा, यह बात तो परिस्थिति-सापेच है। स्रर्थात् उसको जानने के लिए परिस्थितियों का ऋष्ययन ऋपेचित है। लेकिन यह बात कि ऐसा प्रत्येक ऋनु-संघान सत्य ज्ञान का एक चरण है, एक निरपेद्य सत्य है। संद्येप में प्रत्येक विचार-धारा परिस्थिति-सापेच है लेकिन यह बात निरपेच भाव से सच है कि प्रत्येक वैज्ञानिक विचारधारा किसी वस्तुगत सत्य का, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का ही प्रति-विम्ब होती है : \* लेनिन स्त्रागे चलकर स्त्रपनी बात को स्त्रीर भी स्पष्ट करता है:

मानव की विचारशक्ति प्रकृत्या पूर्ण सत्य की उद्भावना करने की द्यमता रखती है श्रौर करती भी है। यह पूर्ण सत्य सभी सापेन्न सत्यों से, खंड-सत्यों से मिलकर बनता है। विज्ञान के विकास में प्रत्येक चरण पूर्ण सत्य की श्रोर बढ़नेवाला एक चरण होता है। किन्तु प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धान्त में निहित सत्य ज्ञान की सीमाएँ सापेक्ष होती हैं श्रौर ये सीमाएँ ज्ञान के विकास के श्रनुसार फैलती श्रौर सिकु-इती रहती हैं। †

इस प्रकार मार्क्सवाद-लेनिनवाद साहित्य के किसी शाश्वत मानदण्ड को, जो युग ऋौर समाज से ऋलग या उनसे ऊपर हो मूलतः भ्रामक मानता है।

<sup>\*</sup> Lenin: Materialism and Empirio-Criticism, ph. 134-35.

<sup>+</sup> Lenin: Ibid, ph. 133-34

इसका प्रमाण यह है कि किसी कलाकृति की अपील हर युग और देश में वहीं नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता चलता है। वर्तमान युग पिछले युग की मान्यताओं को, उसके साहित्य को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करता। वह केवल उन तत्वों को लेता है जो आज भी समाज को आगे बढ़ाते हैं या जिन्हें आज भी लोग निरापद रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें आज भी कुछ नवीनता है। भविष्य भी आज के युग की केवल वे ही बातें लेगा जो उसे स्फूर्ति दे सकेंगी और वे बातें जो बासी पड़ जाती हैं या मरणशील होती हैं उन्हें प्रगतिशील मानवता निःसंकोच मर जाने देती हैं; उन्हें तो केवल रज्ञणशील, प्रतिक्रियावादी लोग ही बार बार जिलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कला के किसी सार्वकालिक अथवा सार्वदेशिक, शाश्वत मानद्र की बात आपाततः गलत है।

जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में ऋलग ऋलग ऋनुसंधानों द्वारा उपलब्ध खंड-सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ऋोर बढ़ते हैं. उसी प्रकार कला के च्रेत्र में भी होता है। जिस प्रकार विज्ञान का ज्ञानकोष त्र्यलग त्र्यलग खोजों का समुच्चय होता है. जिस प्रकार उसकी श्रलग श्रलग खोजें मिलकर विश्व का एक सम्यक . सर्वोग-पूर्ण चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार प्रत्येक साहित्यिक कृति भी। ज्ञान के प्रसार के साथ साथ, नयी खोजों के साथ साथ पुरानी खोजें महत्त्वहीन पड़ जाती हैं. ग़लत सिद्ध हो जाती हैं, पुरानी खोजों की नये ज्ञान के त्र्यालोक में नयी व्याख्याएँ होने लग जाती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में नया अनुसंधान पुराने अनु-सन्धान के सत्य के ग्रांश को लेकर श्रीर उसे सतत विकसित होनेवाले ज्ञानकोष में सम्मिलित करके, पुराने अनुसंघान को पीछे छोड़कर आगे वढ़ जाता है। कला के क्षेत्र में भी ठीक ऐसा ही होता है। जिस तरह हर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकृति के संबंध में खंड-सत्य की स्थापना करता है उसी तरह तरह कलाकृति मानवसमाज के खंड-सत्य की। दोनों ही वस्तुगत सत्य के निरीच्चण-परीच्चण के ब्राधार पर ब्रागे बढ़कर ही ब्रापना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार विज्ञान प्रकृति से संघर्ष करते हुए, उसे ग्रपने वश में करने का प्रयत्न करते हुए ग्रपने त्रनुसंघान के मार्ग पर बढ़ता है ग्रीर ग्रपने ज्ञानकोष की ग्रमिवृद्धि करता है, उसी प्रकार सच्चा साहित्य भी मानव-समाज तथा पदार्थजगत के नियमों को, वास्तविकतात्रों को जानकर समभकर, उन्हीं वास्तविकतात्रों से संघर्ष करके ही मनुष्यसमाज को उन्नततर जीवन की स्रोर अग्रसर कर सकता है। मानव की अग्रगित का स्रोत जीवन के संघर्ष में है।

नयी समीचा

यह जीवन का संघर्ष एक वास्तविक संघर्ष है, इसीलिए जीवन की मूलभूत सम-स्यात्रों का निर्भीकतापूर्वक सामना करने के त्रालावा मानव-कल्याण की त्रान्य कोई राह नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में विज्ञान के अनुसन्धान यह कार्य्य करते हैं श्रौर प्रकृति की शक्तियों पर अपनी विजय-पताका फहराने तथा उसे अपने अन-कूल बनाने का उपक्रम करते हैं। मानव-समाज के क्षेत्र में यही दायित्व साहित्य श्रीर कला का होता है। साहित्यकार समाज का सब से जागरूक, संवेदनशील प्राणी होता है, इसलिए मानव-जीवन के उन्नयन का दायित्व उसी पर होना स्वाभाविक है। अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए ही उसके लिए यह श्रावर्यक है कि वह श्रपने साहित्य में जीवन के यथार्थों को, समाज के वस्तुगत सत्य को स्वीकार करे और उससे संघर्ष करते हुए समाज को पहले से अधिक ऊँचे स्तर पर ले जाय। यदि श्राप विश्व भर के मानव की चिन्ताधारा पर सम्यक रूप से दृष्टि डालेंगे तो त्रापको ज्ञात हो जायगा कि त्रावतक हुत्रा भी यही है। कहना न होगा कि प्रकृति के वस्तगत सत्यों की उपेचा करके विशान जिस प्रकार एक पग भी त्र्यागे नहीं बढ़ सकता. उसी प्रकार समाज-व्यवस्था के वस्त्रगत सत्यों की उपेद्धा करके साहित्य भी त्र्राधिक त्र्रागे नहीं बढ़ सकता, कम से कम वह साहित्य जो मानव जीवन के उन्नयन का वती हो। प्राचीन रूसी आलोचक चेरिनशेवस्की कहता है कि कला का उद्देश्य उन सभी वस्तुत्रों तथा व्यापारों की ग्राभिव्यक्ति है जिनमें लोग रुचि रखते हों ग्रीर जिनका सम्बन्ध मानवमात्र के हित से हो। इसका सीधा ऋर्थ यह है कि जिस ऋनुपात में जीवन की वास्तविक सची त्रभिव्यक्ति किसी साहित्य में त्रायेगी, उसी त्रनुपात में वह साहित्य मानव-मात्र के हित-सम्बंधी ऋपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। परिस्थिति को बिना ठीक से जाने उसे सुधारा ऋथवा वदला नहीं जा सकता । समाज की समस्याओं को बिना ठीक से समक्ते श्रीर प्रस्तुत किये उनमें सुधार श्रथवा परिवर्त्तन नहीं लाया जा सकता। इसलिए कोई भी साहित्यकार जो मनुष्य की हितकामना सचे हृद्य से करता है, अपने समाज की परिस्थितियों को ठीक ढंग से अपने साहित्य में चित्रित किये बिना नहीं रह सकता। चित्रण की शैलियों में मेद हो सकता है। पर इतना अवश्य है कि जो साहित्यकार जितनी ही अधिक सचाई तथा सप्षटता से श्रौर श्रपनी दृष्टि की व्यापकता तथा मानव श्रनुभृतियों की गहरी परख का परिचय देते हुए चित्रण करेगा, वह उतना ही दीर्घस्थायी साहित्य रच सकेगा।

साहित्यकार को अकसर यह समस्या परीशान करती है कि उसका साहित्य उसके युग के बाद भी जिन्दा रहे। यह इच्छा नैसर्गिक है; लेकिन यदि कोई

साहित्यकार यह सोचता है कि वह अपने युग अौर समाज से दूर हट कर, उनसे निर्लित होकर किन्हीं निराकार 'शाश्वत श्रमर संत्यों' की श्राराधना द्वारा दीर्घ-स्थायी साहित्य की सृष्टि कर सकेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, इतनी बड़ी भूल जिसका दराड यही होता है कि युग युग द्वारा स्वीकृत श्रौर पूजित होने की तो बात ही ख्रलग है स्वयं ख्रपने युग में उसे ख्रादर नहीं मिलता। यह जोर देकर कहने की जरूरत है कि दीर्घस्थायी, अमर साहित्य की रचना की कुंजी युग की स्रोर से उदासीन होने में नहीं, पूरी तरह से युग का हो जाने में हैं। जो साहित्य संपूर्ण रूप से युग का होता है, वही युग युग का हो सकता है। युग की समस्यात्रों से, युग के जीवन से विमुख होना सर्जनात्मक उत्साह का नहीं कुंठा का मार्ग है, जीवन का नहीं मृत्यु का मार्ग है, साहित्यिक ग्रमरता का नहीं ग्रप-मृत्यु का मार्ग है। महान् साहित्य की सृष्टि उस रास्ते पर चल कर नहीं हुई है। जिन महान् साहित्यकारों की कृतियाँ युगों की सीमा पार करके हमारे पास पहुँची हैं श्रौर त्र्राज भी हमारी भावनात्रों को त्र्रान्दोलित त्र्रौर हमारे साहित्य-भेमी मन को श्राप्यायित करती हैं, वे श्रपने समसामयिक जीवन श्रौर समाज में पूरी तरह रमे हुए लंग थे। यह बात हमको इतिहास बतलाता है और उनके साहित्य का विश्लोषण करने पर जो मूल तत्व हमारे हाथ लगते हैं उनसे भी हमारे मत को बला मिलता है। वे तत्व जो सामान्य रूप से सभी मानववादी साहित्य में मिलते हैं, क्या हैं---

जीवन के (जिसमें प्रकृति भी शामिल है) त्रसंख्य व्यापारों के प्रति स्वस्थ, त्राशावादी, पौरुषशील, सिकय, इतिमूलक (नेतिमूलक नहीं) दृष्टिकोण ; जीवन के स्वीकरण का, उसको त्रंगीकार करने का भाव; जीवन में स्नानंद।

मानव की रचनात्मक शक्ति में श्रौर उसी के श्राधार पर उसकी उन्निति श्रौर उसके भविष्य में श्रिडिंग विश्वास ।

मनुष्य के प्रति प्रेम।

मनुष्य के सौंदर्यबोध को जगाने की शक्ति।

तत्कालीन समाज के ब्रान्याय ब्रौर उत्पोइन का विरोध ।

अनुभूति की गहराई और अभिन्यक्ति की मार्मिकता की बात हमने नहीं उठायी क्यांकि वे तो साहित्य के मूल गुण हैं, जिनके कारण ही साहित्य साहित्य कहलाने का अधिकारी होता है। हमने तो यहाँ श्रेष्ठ मानववादी साहित्य के केवल वे गुण आपके सामने रक्खे जिनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि ये गुण

नयी समीद्या

ऐसे साहित्य में पाये ही नहीं जा सकते जो जीवन श्रौर समाज के प्रति उदासीन हो । उस साहित्य के ये सामान्य गुण श्रपने श्राप में इस बात के प्रमाण हैं कि उनके रचयिता श्रपने युग श्रौर समाज से कितनी श्रच्छी तरह गुम्फित थे।

मानववादी साहित्यकारों की यही बात आज के सचेत प्रगतिशील लेखक के लिए अनुकरणीय है। और कोई चाहे तो इसे ही प्रगतिशील साहित्यसृष्टि के एक 'शाश्वत' सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और इसी के आधार पर साहित्य के मूल्यांकन का एक निरपेक्ष मानदर्गड भी हमें मिलता है: आलोच्य साहित्य में युग और समाज का स्वर बोल रहा है या नहीं, उसमें देश और काल की आशा-आकांचा, हर्ष और विषाद के चित्र मिलते हैं या नहीं, वह समाज को आगे ले जाता है या नहीं, हर हि से आगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक ?

जैसा कि ऋब तक स्पष्ट हो गया होगा, साहित्यिक मूल्यांकन का यह मानदरख जहाँ इस अर्थ में निरपेच है कि उसे सभी देशों और युगों के साहित्य पर लागू किया जा सकता है वहाँ वह किन्हीं वायवी या आध्यात्मिक तत्वों ( जैसे निराकार सत्य शिव सुंदर ) की त्राराधना करनेवाला युग-विच्छित्न मानदराड नहीं, युग त्रौर समाज को स्वीकार करनेवाला युग-सापेच मानदर्गड भी है। इसी दृष्टि से देखने पर त्राज का क्रांतिकारी, प्रोलितारियन मानववाद पूर्ववती मानववाद की एक नैसर्गिक त्रापित क्रांतिकारी परिणित हो जाता है, नैसगिक इस त्रार्थ में कि उसके हृदय-प्रदेश में भी मनुष्य के प्रति प्रेम श्रीर जीवन के स्वीकरण का भाव है, श्रीर क्रांतिकारी इस श्रर्थ में कि उसमें कुछ ऐसे नये तत्वों का उद्रेक भी हुआ है जो पहले के मानववाद में नहीं मिलते। जैसे, त्राज, तीव्रतम वर्ग-संघर्ष, महायुद्धों श्रौर जनकांतियों के इस युग में शोषित वर्ग के मानववाद में संघर्ष का स्वर प्रधान है, श्रीर संघर्ष के उपकरण के रूप में वर्गशञ्ज के प्रति श्रात्यंतिक घृणा इस मानववाद का एक जरूरी ऋंग है। गंभीरता से विचार करने पर यह बात साफ हो जाती है कि इस क्रान्तिकारी घृणा के मूल में मनुष्य के प्रति गहरा प्रेम ही है-मनुष्य से गहरा प्रेम, इसीलिए उसका शोषण करनेवाले, उसे पीड़ा पहुँचानेवाले मुझी भर नर-पिशाचों से हिंस घृणा । यही चीज़ प्रोलितारियन मानववाद का संबंध पूर्ववर्ती मानववाद से जोड़ती है, लेकिन थोड़े अन्तर के साथ, वह अन्तर जो परिस्थिति में, युग में निहित है।

अप्रमर शाश्वत साहित्य के पीछे सिर खपानेवाले मित्रों को यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता, उसी प्रकार पुराने साहित्य की आज कोई नये सिरे से सृष्टि नहीं कर सकता। जीवन से विच्छिन्न होकर अमर साहित्यिक कृतियों का अवलोकन मात्र करते रहने से लच्चण-साहित्य की रचना तो हो सकती है, साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। साहित्य की सृष्टि के मूल में तो आज भी वहीं बात है जो आदि कान्य की सृष्टि के मूल में थी। 'श्रेष्ठ साहित्य एक युग का नहीं युग युग का होता है' इस मंत्र के जाप से प्रगतिवाद के भूत को भगाने का प्रयत्न करनेवाले लोगों के लिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि वे यह पता लगावें कि यह गुण उस साहित्य में कहां से आया। तब उन्हें पता चलेगा कि जो साहित्य आज 'युग युग के' साहित्य के रूप में वन्दित है, वह सबसे पहले अपने युग का था, अपने युग और समाज में पूरी तरह ब्र्बा हुआ।

हंस: १९४५ ]

## समाजवादी यथार्थवाद



मानव के सामाजिक विकास की मुख्य सीढ़ियाँ हैं: श्रादिम साम्यवाद, दास-प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवाद, समाजवाद । यह युग-विभाजन कुळ निश्चित सामा-जिक सम्बन्धों, निश्चित सामाजिक व्यवस्थाश्रों की श्रोर, सामाजिक सम्बन्धों में जो गुणात्मक परिवर्तन होते श्राये हैं उन्हीं की श्रोर संकेत करता है। इन सामा-जिक सम्बन्धों पर ही सारा दर्शन, सारी नैतिकता, समस्त श्राचार-विचार, सारी सम्यता-संस्कृति श्राश्रित होती है। सामाजिक सम्बन्ध उत्पादन के साधनों, कलों-कारखानों श्रादि के विकास पर श्राश्रित होते हैं। यह इसलिए कि उत्पादन की किया में योग देनेवाले सारे व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्ध की एक शृंखला में बँध जाते हैं।

इस पहलू से देखने पर मानव विकास में एक तारतम्य दिखायी पड़ता है। जब मानव की सतत अन्वेषणशील प्रकृति, उत्पादन के साधनों को इतना विक-सित कर चुकती है कि पहले से चले आते हुए उत्पादक सम्बन्ध यानी सामाजिक सम्बन्ध पुराने पड़ जाने के कारण उनका पथावरोध करने लगते हैं, और पुराने ढाँचे में रह कर और विकास असंभव हो जाता है, तो परिणामवश एक संकट उपस्थित होता है, सामाजिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन होता है और समाज अपनी पुरानी व्यवस्था को लाँघ कर एक नयी व्यवस्था में जा पहुँचता है और वह इसलिए कि यह नयी सामाजिक व्यवस्था उत्पादन के साधनों को और आगे विकसित करने में समर्थ होती है। उत्पादन के साधनों और उत्पादक सम्बन्धों के इसी द्वंद्वात्मक संघर्ष से सामाजिक विकास होता है। जिस तरह से उत्पादन के साधनों के एक निश्चित घरातल तक पहुँचने पर यह ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य हो गया कि

न्त्रादिम साम्यवाद की जगह दासप्रथा ले, दासप्रथा की जगह सामन्तशाही ले. सामन्तशाही की जगह पूँ जीवाद ले, उसी तरह चूँ कि पूँ जीवाद अब उत्पादन के साधनों को श्रौर श्रागे विकसित नहीं कर सकता: चूँकि उसमें श्रव विकास के बीज स्रविशष्ट नहीं हैं; पूँकि उत्पादन के सामाजिक हो जाने पर भी कल-कार-खानों स्रादि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण उत्पादन के क्षेत्र में स्रभूत-पूर्व अराजकता का साम्राज्य है, ( उदाहरण के लिए उत्पादन के साधनों में वैज्ञा-निक उन्नति का फायदा न उठाकर एक से एक महत्वपूर्ण पेटेन्टों को आग की नजर करना. ऐसे पेटेन्ट जिन्हें काम में लेकर इतने थोड़े वक्त में इतनी बेशमार चीजें पैदा की जा सकती हैं कि समूचे देश की जिन्दगी का स्टैंडर्ड पहले से कई गना ऊँचा हो सके और जनता को अपने सांस्कृतिक विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा म्रवकाश मिल सके ); चूँकि स्वयं पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली ने ऋपनी कब्र खोदने वाला सङ्गठित वर्गचेतन ऋौद्योगिक सर्वहारावर्ग पैदा कर दिया है; ऋौर चूँकि उपर्युक्त कारणों से स्रव वह एक स्थायी सङ्कट से गुजर रहा है, इसीलिए पूँजीवाद के विनाश श्रीर समाजवाद की जीत ने एक ऐतिहासिक श्रानवार्यना का रूप ले लिया है। पूँजीवाद की असंगितयाँ अब इतनी प्रवल हो चुकी हैं कि उसके बचाव का रास्ता ऋव नहीं है ऋौर ऋपने को कायम रखने के लिए उसे फासिस्ट ढंग की साम्राज्यवादी हुकुमत का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ एक त्रोर पूँजीवाद श्रव एक प्रायः स्थायी संकट से गुजर रहा है श्रीर पचीस वर्ष के भीतर शान्ति-प्रिय जनता पर दो साम्राज्यवादी युद्धों का रक्तपात लाद चुका है वहाँ दूसरी श्रोर समाजवादी सोवियत संघ में त्रार्थिक संकट नहीं है, वहाँ भूख त्रौर बेकारी नहीं है। जब सारा पूँजीवादी संसार सन् १९२९ के ब्रार्थिक संकट से त्राहि त्राहि कर रहा था उस समय भी सोवियत संघ की ऋार्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पुनर्रचना विकास के पथ पर अपने लम्बे और दृढ़ डग उठाती चली जा रही थी: सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना समय से काफी पहले पूरी हो रही थी।

इतिहास का इशारा बहुत साम है। वर्ग-साहचर्य की थोथी बातों को टुकरा कर, निर्मम वर्ग-संघर्ष की स्थिति को स्वीकार कर, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त पर ऋषिकार प्राप्त कर, ऋपने संगठन की दृढ़ता से विश्व की किसान-मजदूर जनता ऋाज जनकान्ति, समाजवाद, खुशहाली ऋौर सांस्कृतिक उन्नति की ऋोर बढ़ रही है। ऋाज इसी जनकान्ति का रूप सोवियत संघ की ऋगुऋई में छड़ी गयी जनता की फासिस्ट-विरोधी लंडाई है।

दासप्रथा, सामंतशाही, पूँजीवाद, विश्व-साम्राज्यवाद की शकलें बदल-बदल

कर युग-युगान्तर से चले त्राते हुए शोषण श्रीर श्रत्याचार को देखकर कोई भी ईमानदार श्रादमी थोड़ी देर के लिए निराश श्रीर हतोत्साह हो सकता है। वह देखता है कि 'श्रनादि' काल से मानव-समाज में दो वर्ग रहे हैं. मेड़िये श्रीर मेड़ा वह देखता है क् भूल, बेकारी, व्यभिचार, श्रशिचा निरन्तर बाढ़ पर हैं। वह देखता है कि जन समाज कुत्ते की तरह जीता है श्रीर उससे गयी बीती हालत में मरता है। उसके कलेजे पर एक छुरी सी लगती है जो तरती चली जाती है, चली जाती है न जाने किस छोर तक। श्रीर बस घना श्रेंचरा, भयानक नि:शब्द वातावरण, तारीकी, पंथ नहीं सुकता। लगता है कि यह सब ऐसा ही रहा है श्रीर ऐसा ही रहेगा, करिश्मे हैं ये एक श्रवल, श्रथल नियति के।

पर भविष्य वास्तव में इतना ऋँधेरा नहीं है। इतिहास की गत्यात्मक शक्तियों को पढ़ सकने के कारण, उनकी दिशा त्रीर गति को वैज्ञानिक ढंग से जान सकने के कारण समाजवाद की अनिवार्य जीत में प्रुव विश्वास समाजवादी यथार्थवाद का मुख्य परिचय है। वह जानता है कि सर्वहारावर्ग की जीत निश्चित है। भविष्य उसका है। पूँजीवाद की मृत्यु त्रासन्न है। जनता प्राचीरों ( Barricades ) के पीछे ग्राडिंग होकर खड़ी हो जाय बस इस की देर है। ऐतिहासिक शक्तियाँ क्रान्तिकारी सर्वहारावर्ग के साथ हैं, विश्व की मुक्तिकामी जनता के साथ हैं जो श्राज हिटलरी साम्राज्यवाद, विश्वसाम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए कृतनिश्चय है; सोवियत के किसान मजदूर राज के साथ हैं जिसकी ऋगुऋई में दुनिया ऋाज सैकड़ों सदियों के अन्धकार के बाद रोशनी की ख्रोर, सैकड़ों सदियों की भूख. वेकारी, विपन्नता, नोच-खसोट, ऌ्ट-मार, रक्तपात के बाद शान्ति श्रौर समृद्धि की आरे बढ़ रही है; मुक्ति, शान्ति, प्रगति के उन हरावलदस्तों के साथ हैं जो कल स्तालिनग्राद में ऋपने रक्त से ऋपार शौर्य की गाथाएँ लिख रहे थे और श्राज श्रागे बढ़कर सोवियत भूमि पर से श्रीर खूबसूरत दुनिया पर से हिटलरी श्रीर इटालियन ताऊन का श्रीर साथ ही परोक्षतः ब्रिटिश श्रमरीकी जापानी साम्राज्यवादी ताऊन का, साम्राज्यवादी व्यवस्था का ही नाम व निशान मिटा रहे हैं।

त्राज त्रगर हिन्दुस्तान का यथार्थवादी चित्र देने वाला कोई एपिक उपन्यास या महाकाव्य लिखा जाय तो वह निश्चय ही एक विदेशी त्रौर इसीलिए गैर-जिम्मेवार त्रौर निकम्मी सरकार की ग्रन्धी नीतियों से पैदा होनेवाली भूख की भीषण बाद, हर चीज की कमी, ग्रमानुषिक वर्बरता का इतिहास लिखने वाले दमन ग्रौर सामूहिक जुर्मानों, देश के सबसे त्यागी ग्रौर वीर सिपाहियों ग्रौर सेना-

पतियों के कारावास. त्रासन्न जापानी त्राक्रमण के समय विदेशी नौकरशाही। त्रौर उसकी नीतियों पर पनपनेवाली पंचमवाहिनी के कारण देश की व्यापक ग्रराजकता श्रौर नित्यपति जीस होनेवाली प्रतिरोध शक्तिका इतिहास होगा । उस पर निराशा की काली छाया पढ़ जाना भी स्वाभाविक है। वह श्रॅंधेरे की तस्वीर भी हो सकती है। हिन्दुस्तान त्र्याज ऋँधेरे में है श्रीर उस यथार्थवादी उपन्यास को यह स्वीकार करने में जरा-सी हिचक न होगी। लेकिन वह एपिक उपन्यास या महाकाव्य सचमुच यथार्थवादी न होगा स्रगर वह जन-एकता की उन क्रान्तिकारी शक्तियों का हवाला नहीं देता जो त्र्याज बन रही हैं. जिनका भविष्य है, ब्रिटिश साम्राज्यशाही जिनके सामने धूळ चाटेगी। यह एक त्राशा की तस्वीर होगी। इसमें विहान की लाली होगी। इसमें सूरज की किरण फुटती दीखेगी। इसमें हमारा भविष्य भलकेगा। कोई कहेगा यह रोमांस हैं यथार्थ नहां। पर रोमांस भी दो तरह के होते हैं, निष्किय श्रीर सिक्रय । पहला तो वह जो यथार्थ से भागता है, मुँह चुराता है श्रीर श्रलग श्रपना हवाई देश बसाता है जहाँ उसके सेमल रूई के बने रङ्ग-बिरंगे इन्द्रधनुषी सतरंगे सपने पलाशवन की तरह गहगहाकर फूलते हैं श्रौर टॅंक लेते हैं कोढ़ ग्रौर उपदंश के उन सबते हुए जख्मों को जिन्होंने पूँ जीवादी व्यवस्था की हर चीज को एक घिनावना चितकत्ररापन दे दिया है: बन्द कर देते हैं कानों को ग्रौर फिर पुरानी दुनिया की कराहें ग्रौर नयी दुनिया की फुफकारें दोनों ही नहीं सुन पड़तीं। गोर्की के शब्दों में दूसरा है सिकय रोमांस जो इसी नाते रोमांस है कि यथार्थ उसकी पोर-पोर में रग-रग में तिलमिला रहा है । यथार्थ के गरळ को पीकर जनकान्ति श्रीर सर्वहारा वर्ग की जीत में त्रास्था बनाये रखना समाजवादी यथार्थवाद का मुख्य गुर्ण है। इस त्र्यास्था का त्र्याधार है इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन । इतिहास के पन्ने पलटने से सर्वहारा वर्ग की जीत का दृढ़ विश्वास मिलता है, पर इतिहास मात्र इशारा करता है, गढ़ती है जनता। इसी में यथार्थवादी साहित्य की उपयोगिता है। वह सचा यथार्थवाद न होगा जो सिर्फ ग्रॅंबेरा ग्रौर मायूसी देखता है. जिसकी नज़रें सिर्फ ज़िंदगी के कोढ़ पर पड़ती हैं। सचा यथार्थवाद अनिवार्यतः समाजवादी होता है। 'समाजवादी' शब्द का प्रयोग संभवतः यथार्थवाद का प्रकृतवाद ( नैचुरिक्रिम ) से अन्तर बताने के लिए किया जाता है। प्रकृतवाद जीवन को जैसा देखता है वैसा ही उसे चित्रित करता है। उसमें ईमानदारी की कमी नहीं होती, पर चूँ कि उसके पास कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है इसलिए वह घटनात्रों की विवेचना करने में त्रासमर्थ होता है, किसी काल विशेष में कौन

नयी समीचा

शक्तियाँ काम कर रही हैं श्रौर फलस्वरूप किस श्रोर घटनाश्रों का बहाव होना जरूरी है यह वह नहीं बता पाता । नहीं बता पाता इसलिए वह समाज-रचना में कोई योग नहीं दे सकता। वह सिर्फ सतह पर की चीजों को देखता है, सतह के नीचे काम करने वाली क्रान्तिकारी शक्तियों को नहीं देखता और चूँकि सतह पर शोषक श्रीर शोषित में बँटे हुए समाज की मुर्दनी श्रीर श्रॅंधेरा ही दीखता है इस लिए प्रकृतवाद की दी हुई तस्वीर जहाँ एक स्रोर यथार्थ की सची ईमानदार तस्वीर होती है वहाँ दूसरी त्रोर मुर्दनी त्रौर क्रेंभेरे की घुटन भी उसमें होती है। रोमांसवाद की तरह वह समाज को भुलावा देकर पीछे नहीं ले जाती पर स्वयं समाज को श्रागे भी नहीं बढ़ा पाती। उसका क्रान्तिकारी महत्त्व इस बात में होता है कि वह रूढ़ियों को तोड़कर समाज को जैसा देखता है, निर्भाक होकर उसे वैसा चित्रित करता है। इस मतलब में वह समाज का दर्पण होता है। उसमें समाज अपना नंगा रूप देखता है और संभवतः चुन्ध भी होता है, पर जान नहीं पाता कि उसको कुरूप करनेवाला कौन है, कोड ब्रीर उपदंश के चकत्ते उसे किसने दिये हैं, उसके शरीर पर त्राज किसकी शृङ्खलाएँ हैं। साथ ही वह यह भी नहीं जान पाता कि उसका रूप फिर बदल सकता है, कोढ़ श्रौर उपदंश के उसके चकत्ते दूर हो सकते हैं, उसकी शृङ्खलाएँ टूट सकती हैं। उसके लिए यह जान पाना तो जैसे दूर की बात होती है कि वह स्वयं श्रपना रूप बदलने वाला, कोढ़ स्त्रीर उपदंश के चकत्ते दूर करनेवाला स्त्रीर स्त्रपनी शृह्वलाएँ तोहनेवाला वीर है। उसे खुद अपने दुश्मनों को पहचान कर उनका सफाया करना है, इसका सन्देश उसे नहीं मिछता। ग्रारंभिक दिनों में प्रकृतवाद की यह कमजोरी थी ग्रौर त्राज की कान्तिकारी परिस्थिति में यही उसका प्रतिगामी तत्त्व है।

पर हमें प्रकृतवादी कृतियों के महत्त्व को भी न भूलना चाहिए। वे एक विशेष ऐतिहासिक विकास की उपज हैं और उसकी छाप उनके ऊपर है। हमें उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को समफना चाहिए जिनमें कि प्रकृतवाद का जन्म हुआ था। फांस की गणतांत्रिक क्रांति ने समाज के विरोध में व्यक्ति की भूठी स्वतन्त्रता को घोषित किया था। जिस तरह नये पूँजीपति वर्ग ने सामन्तशाही से चले आते हुए किम्मयों (serfs) को 'मुक्त' करके उन्हें मजूरी दास की और भी गई-बीती हालत का शिकार बनाया, उसी तरह लेखकों को भी सामन्तशाही संरत्त्रण से मुक्त करके उन्हें अपना संसार बसाने का हक दिया। लेखकों ने अपने इस नवार्जित अधिकार को प्रमाणित करने के लिए जीवन की वास्तविकताओं से अपने रहे सहे सम्बन्ध भी तोड़ लिये और अलग अपने सपनों का नीड़ बसा

लिया। लेखक ने समाज से अलग अपनी सत्ता घोषित की और अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को ही कला का चरम लद्य बनाया। सामाजिक यथाथों की उपेता की गयी। रोमांस के गीत गाये जाने लगे। ऐसे समय में जब अधिकांश लेखक कल्पना-छोक में विहार कर रहे थे, मोपासाँ, फ्लाबेयर, जोला श्रादि प्रकृतवादियों का उद्भव फांस में हुआ। इन लेखकों ने बूर्ज्या मानदंडों की धिजयाँ उड़ाईं, हर चीज के पर्दे उघाड़े, राजनीति, दर्शन, समाज-विज्ञान सभी त्वेत्रों में बूर्ज्या वर्ग के ढोल की पोल खोली। उन्होंने जनता को अफीम देकर मुलाने से इन्कार किया और समाज की वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने रखा और चौमुख अत्याचार के प्रति जिज्ञासा का भाव पैदा किया, और इस तरह पैरिस कम्यून के फांस के प्रति, सामाजिक जनकान्ति के प्रति उन्होंने अपना उत्तरदायित्व चुकाया।

त्राराधीं त्रौर उन्नींसवीं सदी में भविष्य में काफी दूर तक न देख सकना एक कमजोरी थी क्योंकि तब भी क्रांति की शाक्तियाँ काफी सबल थीं त्रौर प्रकृत-वादी लेखकों को धरती से त्रपना सम्बन्ध स्थापित करने के कारण उनको पहचानना त्रौर उनमें योग देना चाहिए था। पर त्राज जब कि क्रान्ति की शक्तियाँ उस समय से त्रानीनत बार बढ़ी-चढ़ी हैं, इतिया के छुठे हिस्से पर किसानों मजदूरों का पंचायती राज है, तो ऐसे समय मात्र त्रुंधेरे त्रौर निराशा की तस्वीर देना, भविष्य की त्रोर संकेत न कर सकना जुर्म है।

हर व्यक्ति जानता है कि मॉको श्रौर स्तालिनग्राद बड़ी श्रॅंघेरी घड़ियों से गुजरे हैं। सोवियत संघ के कितने ही प्रेमियों को बार बार लगा है कि मध्ययुगीन बर्बरता उसे इस लेगी। पर उन श्रॅंघेरी से श्रॅंघेरी घड़ियों में भी श्रगर कोई यथार्थ-वादी लेखक उपन्यास लिखने बैठता तो वह जीत की तस्वीर देता, हार की नहीं। श्रौर वह इसलिए कि बढ़ते हुए श्रन्धकार के पीछे काम करनेवाली शक्तियों में जीवन का बीज न था; श्रपनी सारी भीषण फौजी तैयारी के बावजूद वह एक ध्वंसबील पूँजीवाद का श्रमियान था। उसकी श्रार्थिक सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था टूटने की श्रोर उन्मुख है। उसको रोकने के लिए खड़े थे एक नये किस्म के श्रादमी जिन्हें क्रान्ति ने पैदा किया है, श्रपने श्रिधकारों पर डटे हुए, सारे श्राततायियों, डाकुश्रों को खत्म करने की शपथ लिये हुए; जिसने उन्हें नया

<sup>\*</sup> इस लेख की रचना के बाद के इन छः वर्षों में तो ये शक्तियाँ श्रीर भी कई गुना बढ़ गयी हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी योरप की जनवादी सरकार, चीन की जनवादी सरकार श्रादि।

जीवन, नये त्राधिकार दिये उस क्रान्ति की रक्षा के लिए शपथ लिये हुए। मॉस्को श्रीर स्तालिनग्राद की रच्चा करनेवाला हर व्यक्ति श्रपनी जमीन की रच्चा कर रहा था ; अपनी जमीन पर फिर से मध्ययुगीन वर्षरता का पैर न जमने देने के लिए लड़ रहा था। अगर मॉस्को और स्तालिनग्राद चले भी जाते तो भी उनके पतन का इतिहास लिखनेवाला कोई यथार्थवादी श्रीपन्यासिक सिर्फ उनके पतन की कहानी न कहता. वह उनके फिर उठ खड़े होने की कहानी भी कहता। ईसाइयों की रिज़रेक्शन वाली किंवदन्ती में इतना ही सच है। पेरिस के पतन की कहानी सोवियत् जनता के प्रिय श्रीपन्यासिक इलिया एरेनबुर्ग ने लिखी है। उसने लिखा है कि फ्रांस को छवाछ ख्रौर हिटछर, फ्रांसीसी ख्रौर जर्मन इजारादार पूँजीपितयों ने सलीव पर टाँग दिया है। पर क्रांति में अपने अदम्य विश्वास के कारण वह जानता है कि फ्रांस हमेशा यों ही नहीं रह सकता, वह मुक्त होगा , श्रीर हजार बार होगा। उन पर सतही तौर पर लवाल और हिटलर की क्रांतिविरोधी शक्तियाँ. गेस्टापो श्रौर छौहबूट काम कर रहे हों। लेकिन सतह के नीचे जो क्रांतिकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनके पीछे पैरिस कम्यून की परम्परा है, शक्तियाँ जो कि फ्रांस को मुक्त करेंगी, उसे मुक्त करने के लिए हर पल लड़ रही हैं, उन्हें भी वह देखता है। मविष्य क्रांति का यानी त्राजाद फ्रांस का है, यह वह जानता है इसलिए हतोत्साह होने का कोई कारण नहीं देखता। स्टाइनबेक ने भी नात्सी-श्रिधिकृत योरप को श्रपने एक उपन्यास की विषय-वस्तु बनाया है। उसमें भी एरेनबुर्ग का-सा विश्वास है। जहाँ क्रान्ति के लिए तत्पर जनता है वहाँ जीत है। क्रान्ति टिकाऊ श्रौर श्रजेय होती है, गुलामी नहीं। गुलामी तब तक है जब तक जनता ने त्रपने हकों को नहीं समभा है । इसलिए सोवियत् रूस त्राजेय है । श्रिधिकृत योरप की जन्ता, फ्रांस की जनता श्रजेय है। इसलिए साम्राज्यवाद अवश्य द्यार होगा श्रौर फासिज्म द्यार होगा, भारत की मुक्तिकामी साम्राज्य-विरोधी जनता का मोर्चा राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए ऋजेय है; जिस दमन का परिचय हमें इधर मिला है उससे हजार गुना ग्रमानुषिक ग्रौर वर्बर दमन भी उससे टकराकर नष्ट हो जायगा । साम्राज्यवादी दमन की जीत असम्भव है: भारतीय जनता उसे अवश्य द्वार करेगी । इस विश्वास से समाजवादी यथार्थवाद को दिशा मिलती है श्रीर क्रान्ति के प्रति उत्तरदायित्व के बोध से जंगी जोश, जो कि समाजवादी यथार्थवाद का दूसरा गुण है।

संसार के सब देशों का ऐतिहासिक विकास अपने ढंग से हुआ है इसलिए किन्हीं भी दो देशों के ऐतिहासिक विकास में विषमता होती है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी। एक स्रोर सोवियत् को लीजिए जो मानव समाज के स्राजतक के चरम ऐतिहासिक विकास का प्रतीक है स्रोर वर्गहीन मानवता के लच्य की स्रोर तेज़ी से जा रहा है। दूसरी स्रोर प्रशान्त या स्रतलान्तक के कुछ द्वीप पुजों को लीजिए जहाँ पर लोगों की जीविका का सहारा स्रव भी मछली पकड़ना स्रोर स्राज्य में मछली पकड़ना स्रोर स्राज्य है या जहाँ पर स्रव भी दासप्रथा चलती है। तो ऐसे भिन्न ऐतिहासिक विकास में क्रान्ति के रूप भी भिन्न होंगे क्योंकि क्रान्ति एक प्रक्रिया या प्रोसेस का नाम है। क्रान्ति के भिन्न रूपों के स्रान्तार जन-साहत्य के रूपों का भिन्न होना भी स्वामाविक है। एक स्रोर सोवियत्, शोलोखोफ, स्रलेक्सी ताल्सतॉय, तिखोनोफ़, एरेनबुर्ग का साहित्य होगा—जो शान्ति काल में पञ्चवर्षीय योजनास्त्रों को सफल बनाने में योग दे रहा था स्रोर बाईस जून १९४१ से पवित्र सोवियत् भूमि की रज्ञा के लिए हिटलरी डाकुस्रों से लड़ रहा है; दूसरी स्रोर उपनिवेशों में गण्तांत्रिक क्रांति के लिए लड़ने वाला साहित्य होगा। समाजवादी यथार्थ समाजवाद को स्रपना लच्च मानता है, उसकी स्रान्तिम जीत में हद विश्वास रखता है स्रोर उस जीत के लिए लड़ता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी देश के ऐतिहासिक विकास के अनुरूप क्रान्ति की जो शक्क होती है समाजवादी यथार्थवाद उसके साथ होता है। जीवन की वास्तिविकताओं के सहारे वह आगे बढ़ता है। वह जीवन के हास का चित्र देता है क्योंकि जीवन का हास एक वास्तिविकता है लेकिन वह उसी जगह रक नहीं जाता। वह नई ज़िंदगी की तस्वीर भी देता है। इसी नाते वह ट्रेजेडी की पुरानी परंपरा को छोड़कर, एक सशक्त रोमांसवाद, जिसकी जड़ यथार्थ में होती है, का आनयन भी करता है। ट्रेजेडी से, जो अमित्र वातावरण के खिलाफ अकेले मानव की हार और जीवन हास का चित्र देती है, संसार आज आगे बढ़ आया है और हास में जीवन का अवसान होना अब जरूरों नहीं है। क्रान्ति की शक्तियाँ भविष्य की उज्ज्वल बनाती हैं, भविष्य में अपनी दीति फेंकती हैं और इस बात की मूमिका तैयार करती हैं कि लेखक जनता की जीत का इतिहास लिखे।

8888

## त्राज की कहानी पर कुछ विचार

\*

कुछ दिन पहले तक जो बातें कुछ धूमिल श्रौर श्रस्पष्ट-सी जान पड़ती थीं, वे श्रव दिनों दिन साफ होती जा रही हैं। उनमें से एक यह है कि प्रगतिशील कहानी ही जी सकती है, यदि प्रगतिशील कहानी से हम त्रार्थिक राजनैतिक सामाजिक तत्वों से त्रवुपाणित कहानी समभौं। जो क्रान्ति की शक्ति को समझता है, उस त्योर से जागरूक है, श्रौर जो एक वर्ग-मानवता ( श्रर्थात् जो मानवता को स्वीकार करते हुए भी वर्गों को नकारने पर ऋपने को बाध्य नहीं पाता बिलक जो विकास को वर्ग-संघर्ष का इतिहास मानता है ) के प्रति ग्रपना नैतिक उत्तरदायित्व त्रानुभव करता है, केवल ऐसा साहित्य ही जी सकता है, जी रहा है। केवल प्रगतिशील कहानी ही जी सकती है-यह विचित्र-सा लगता है, लेकिन मोटी तौर पर यदि हम विश्व के साहित्य को देखें तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि वह साहित्य जो रूढ़िवादी तत्वों की प्रामाणिकता साबित करने में लगा हुन्ना है, वह मरा जा रहा है क्योंकि रूढ़ि का अर्थ प्रतिकिया है। जी केवल वह साहित्य रहा है जो प्रगतिम्लक शक्तियों के साथ अपना लगाव पाता है। दूसरा साहित्य तो निष्पाण त्यौर स्पंदन-हीन है, मानों ऋपने दिन गिन रहा है। ऋाज जहाँ सब कुछ सापेचा है, वहाँ कुछ मिथ्या सनातन सत्यों की ग्राड़ लेकर वह साहित्य कांति की राह में रोड़े अटका रहा है। कैसे पूँजीवाद के संकटकाल में सत्य शिव-सुन्दर, मानवता त्रादि जनपिय त्रादर्श जो त्रादर्श के रूप में बड़े त्राच्छे हैं स्त्रीर जिनसे शायद किसी को भी विरोध न हो एक वर्ग के हाथ में पड़कर थोथे हो जाते हैं त्यौर प्रतिक्रिया को छिपाने में सहयोग तक देने छगते हैं, यह तो अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है।

त्राज की कहानी परियों की कहानी नहीं रह गयी है त्रीर न उसमें केवल

'यथार्थ का पुट' रहता है जैसा पुराने खेवे के स्रालोचक भूल से कहा करते हैं। वह यथार्थ से स्रमिषिक्त है, उसी में उसका उदय स्रोर स्रस्त है।

कहानीकार के लिए कथावस्तु की कमी पड़ना श्रसंमव है। हर पग पर, हर पछ, कथा-सामग्री बिखरी पड़ी है। प्रश्न केवल उसके चयन श्रौर फिर उसे सँवारने का है। सँवारने से मतलब श्राम्षणों से विष्टित करना नहीं है, वस्त् उसे एक निश्चित भावधारा, एक गतानुगत रूपरेखा में बाँधना है। कलाकार की सफलता इसी में है। साम्यवादी दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी चीजें जिनका सिर पैर यों समक्त में नहीं श्राता बड़ी श्रच्छी तरह समक्त में श्राने लग जाती हैं।

त्र्याजकल मजदूर श्रौर किसान से सम्बन्ध रखनेवाला बहुत-सा उथला साहित्य हमें दीखता है। उसमें समवेदना है, कल्पना-प्रसूत समवेदना जितनी हो सकती है। लेखकों की नीयत भी बड़ी श्रन्छी है। वे भलाई करना चाहते हैं उस शोषित वर्ग की। पर मछी नीयत रखने से ही मलाई नहीं हो सकती। यदि कोई त्राज जर्मन-रूसी युद्ध के विषय में लिखने बैठ जाय, जब कि उसे इस (या किसी) लंबाई की त्रामुरी भीषणता की त्रानुभूति नहीं है, तो उसकी देन टिकाऊ नहीं हो सकती । वह कल्पना की उपज है श्रीर केवल उतने दिन टिक सकती है जितने दिन निरी कल्पना की उपज टिकती है और टिकती आयी है। यदि आपने किसी चीज को कल्पना से पकड़ने की कोशिश की है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन-सी चीज है। बात एक ही है चाहे ग्राप ग्रपनी कल्पना का सहारा लेकर किसी प्रेमी-प्रेमिका के अभिसारका चित्रण करें चाहे युद्ध-चेत्रकी भीषणता, पूँजी-वादी शोषण की वर्बरता श्रौर रक्तपात का । यदि कोई लेखक बिना गरीब मजदरों के संग रहे, बिना उनकी जिन्दगी, उनकी तकलीफ को समके किसी मजदूरनी के सुखे स्तनों का जिक्र करता है जिन्हें उसका बच्चा मुँह में लेने का कष्ट भी नहीं उठाना चाहता, या किसी ऐसे धनी त्र्यादमी का जिक्र करता है जो किसी गरीब स्त्री की गरीबी का फायदा उठा कर उसे अपनी शय्या का आभूषण बनने पर मजबूर करता है, या किसी नन्हें नौ-वर्षाय लड़के की तसवीर खींचता है जो मिल में काम करने से जल्दी-जल्दी मौत की घाट लग रहा है-तो उसकी चीज में जान नहीं पैदा हो सकती। काल्पनिक वस्तु कुछ भी हो, है वह काल्पनिक ही। कुछ ऐसा ही हाल हमारे लेखकों का भी है। वे घर बैठे शोषितों की दयनीयता

का चित्र खींचना चाहते हैं। परिणाम होता है ऐसा बुखार से भरा साहित्य जिसमें किताबी शब्दों का बाहुल्य होता है और अनुभूति की कमी।

कोई लेखक अगर अपनी कछा के प्रति ईमानदार बनना चाहता है तो उसे शोषित वर्ग का बनना होगा। वरना उसका समाजवाद पर, मजदूर पर, किसान पर, शोषण पर कलम चलाना अनिधकार चेष्टा छोड़ और छुछ नहीं। यदि कोई लेखक या कि अपनी ईमानदारी के बावजूद शोषितों के बीच नहीं जा पाता, तो उसे अपने मध्यिवत्तवाले लोगों के विषय में लिखना चाहिए। उसके सामने चेखोव की बहुत बड़ी मिसाल रहेगी। वह लिखे निम्न मध्यवर्ग की रोज-ब-रोज बढ़ती हुई दरिद्रता पर, दिखलाये कि कैसे ऐतिहासिक कारणों से, निम्न मध्यवर्ग की आर्थिक और सामाजिक अवनित हो रही है और वह उत्तरोत्तर सर्वहारा की अणी में समाता जा रहा है। उसे चाहिए कि वह इस अणी के लोगों की एकरस और नीरस जिन्द्गी की जब और थकान के बारे में लिखे, उस बेमतख्य की जगह अहिनिश नोचनेवाली व्यर्थता ने ले ली। वह तसबीर खींच सकता है निम्न मध्यवर्ग के एक किरानी की जिसके जीवन का प्रत्येक पल जैसे एक मारी लाश की तरह उसके काँधों पर बैठा रहता है। ऐसे ही अनेक विषय किसी भी प्रगतिशील लेखक को सहज ही मिल जायेंगे।

कहानीकार के लिए कथावस्तु की कमी होना अस्वामाविक है। आज का प्रश्न कहानीकार के लिए हिष्टिकोण या ऐटिट्यूड का प्रश्न है। मैं कोई आधे दर्जन कथानक देकर (जो इस समय मेरे पास हैं और जिन पर मैं कलम उठाने का साहस उन्हीं कारणों से नहीं कर सकता जिनका उल्लेख मैंने किया है) बतलाना चाहूँगा कैसे उन पर प्रगतिशील दङ्ग से कहानी लिखना मैं पसन्द करता और कैसे दूसरे दङ्ग से उन कथानकों का उपयोग दूसरे लेखक कर सकते हैं। उन पर पाठक स्वयं सोचेगा।

#### कुछ प्लाट

एक

क नाम का एक युवक । सुपठित, शान्त, मनस्वी । समाजवादी । अमिक माँगों का जी-जान से समर्थक । ऋतृप्त, क्लान्ति-पूर्ण यौन-जीवन । ऋपनी ऋतृप्त कामेच्छा के कारण बहुत से मानसिक बुखारों ऋौर 'न्यूरोसिस' का शिकार । मनः

श्राज की कहानी पर कुछ विचार

शक्ति-विच्छिन्न । क का दुर्भाग्य है कि वह अपने भीतर के गहरे, अँधेरे कुएँ में भाँकने से अपने को रोक नहीं पाता । पाता है वहाँ अनेक मोह, पिपासाएँ, बुसु-चाएँ, बुखार, बहुत घनी वितृष्णा और अनेक असंगतियाँ जिन्होंने कमर तोह दी है । वह अभिक-आन्दोलन में अपने को डालकर अपनी समस्थाओं का उदात्तीकरण (sublimation) कर लेना चाहता है । चाहता है नारी के दो विशाल स्तन जिनमें मुँह छिपाकर वह अपनी क्लान्ति को सुछा सके । उन्हें पाने में असमर्थ, वह चाहता है कोई बड़ा आदर्श जिनमें अपना 'मैं'-पन, जो उसका अभिशाप है, वह पत्थर में बाँधकर डुवो सके, समुन्दर के अतल जल में । इस संघर्ष का असह्य भार उसे स्वयं अपना एक डरावना सपना मात्र बनाये दे रहा है । उसकी मानसिक संतुलनहीनता उसकी मजबूरियों का एक वीमत्स और डरावना पोस्टर है । अभी तक अभिक वर्ष का वह अङ्ग नहीं बना है और उनसे सिर्फ दिमागी सहानुभृति रखता है ।

श्रव क एक कोयले की खान में मजदूर है। श्रव वह मजदूरों की श्रसंगत गरीवी को देखता है, उनकी गरीबी की नंगी वास्तविकता को, उसकी हिंसाकुल, मीलों गहरी, कराहों श्रौर एकाकी फुफकारों से भरी खोह को, जिसमें भाँकते ही माथा घूम जाय। श्रौर फिर वह देखता है उतनी ही श्रसंगत श्रष्टालिकाएँ, पूँजी-पितयों के प्रासाद, उनके रङ्गमहल श्रौर उनकी हवेलियाँ। क को ज्यादा देर नहीं लगती इन दो बातों में कार्य-कारण या पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ते। श्रव उसमें श्रमिक वर्ग की सहज श्रौर श्रादिम शक्ति का थोड़ा प्रवेश भी हो रहा है। उसे. श्रपनी जगह निर्द्धारित करते देर नहीं लगती। उसे श्रपने श्रध्ययन श्रौर चिन्तन को मजदूरों के मोर्चे पर लगाना है, श्रपने साथियों को उनकी जायज माँगों का ध्यान दिलाना है। उनको सिखाना है कि देखो श्रपनी बेड़ियों को जिन्हें पूँजीपित रोज-बरोज कसता ही जा रहा है, श्रौर भरोसा करो श्रपनी ताकत का। उसे प्रतिहिंसा जगाना है।

एक हड़ताल का नेतृत्व करने में वह बहुत घायल हो जाता है। चोट उसे गहरी लगी है। एक साथी की माँ उसकी परिचर्या कर रही है। उसे वह हमेशा चाची पुकारता है। ग्राज उसका मन किसी को 'माँ' कहने के लिए उतावला है। ग्रापने सन्निपात की इस दशा में भी उसमें इतनी चेतना ग्रवशिष्ट है कि वह जैसे 'माँ' पुकार उठेगा। ग्रीर जैसे ही वह उन 'चाची' को एकाएकी बेसुध हो 'माँ' पुकार उठता है, वैसे ही उसके प्रमादग्रस्त मस्तिष्क के चारों ग्रोर जैसे चौखटे में पिन्हाए हुए विचार, भिड़ के खोदे गये छत्ते से निकलकर उसपर

नयी समीदा

न्ह्या जाते हैं। वह कोई दस वर्ष पोछे चला गया है जब वह श्रपनी माँ के प्यार की अवहेला कर पहली बार शायद हमेशा को घर छोड़ आया है। वह जानता है उसकी विधवा माँ उसी के लिए जीवित है। जीवन में उसकी ज्यादा लालसाएँ **अब नहीं हैं।** उसी को अपनी दीपिराखा मान, उसकी माँ उसी की छै से अपने को जीवित किये हुए है। वह उसके ऋगाध, एकान्त प्रेम से ऋपरिचित नहीं है। पर साथ ही वह उस वात्सल्य की कीमत भी जानता है। स्रायार वेदना के साथ उसने यह भी ऋनुभव किया है कि वह वात्सल्य नये जीवन को बिना सीमित किये शायद त्रापना ही नहीं सकता, वह जानता है कि सत्य की निर्मम खोज के प्रति भी वह वात्सल्य उदार नहीं है; क्योंकि ऋततः वह मोह है, ऋौर माँ, ऋपने स्नेह की गरुत्राई से विवश, चाहते हुए भी नहीं चाह पाती कि उसका वत्स कहीं ऋौर जाय। पर स्नेह से सनी हुई उसकी ऋाँखें नहीं देख पातीं कि उसके वत्स में जो नया प्राण-संचार हुन्ना है, उसकी गति में कुछ बाधक भी हो सकता है। भरते हुए ग्रौर उगते हुए प्राणों का यही वैषम्य शायद मानव की ट्रैजडी का बीज है। तीव मानसिक संघर्ष के बाद वह घर छोड़ रानीगञ्ज चला गया है। उसके चले न्याने के बाद उसकी माँ दो वर्ष जीवित रही ख्रौर इस बीच, एक-दो दिन ख्राँतर दे, उसे अपनी माँ के ३०० के करीब पत्र मिले, अपनी आभा से ज्योतित और अपनी आकुलता से आकुल कर देनेवाले पत्र, जिनमें से लगभग बीस का ही वह उत्तर दें पाया है। उसकी माँ अब नहीं है। पागल कर देनेवाली स्मृतियों के भय से त्राठ वर्ष बाद, माँ की स्मृति को उसी तरह जगाये हुए, वह सन्निपात की त्रवस्था में पड़ा हुन्रा है न्त्रीर त्रपने भग्न मन से यह पूछना चाहता है कि उसने सौदा कैसा किया, सस्ता या महँगा ? क्योंकि वह अपने को नहीं समका पाता कि अपनी माँ की मृत्युं का कारण वह नहीं है।

वह त्राज एक त्राच्छे काम में मरने के किनारे है। सन्निपात के सँपीले इन्द्र-जाल के उस पार देख कर वह कुछ निश्चित करना चाहता है और यद्यपि वह शायद त्रापने से त्रासन्तुष्ट नहीं है तथापि त्रापनी माँ की मृत्यु के दायित्व से वह त्रापने को मुक्त नहीं कर पाता और यों ही इस संघर्ष के बीच त्रान्धकार बढ़ा चला त्रा रहा है। उसको राह नहीं स्क पड़ रही है। त्रान्धकार बहुत वेग से बढ़ता त्रा रहा है उसकी राह को ज्योतित करने। पूर्ण त्रान्धकार।

हो सकता है, यह एक लघु-उपन्यास का कथानक हो। क की समस्या बड़ी

सची श्रीर उसका संघर्ष बड़ा करण है। कह सकते हैं कि उसमें एक तरह का 'एपिक' गुण है। यह समस्या मौलिक है, पर कोई अगर गौर से देखे तो उसे यह जानने में देर नहीं छगेगी कि यह समस्या किसी अलच्य रूप में गोर्की की 'माँ' में भी है। पावेल की माँ अगर वैसी न होती जैसी कि वह है तो पावेल का क्या होता ?

### <u>दो</u>

यह कहानी बहुत छोटी है। मनोवैज्ञानिक। सूत्र-रूप में इस प्रकार कहानी मेरे सामने त्राती है:—

त्रिष्टल नामधारी एक व्यक्ति, जिसे सब बहुत सदाचारी जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों की हँसी-दिल्लगी की ब्रोर से उदासीन ब्रौर खिन्न। लहिकयों की बात छिड़ने पर बहुत नाक-भीं सिकोइता है। एक बार छुट्टियों में ब्राखल के घर चले जाने पर कुछ यार लोगों ने, जो बात ताड़ लिया करते थे, उसका भेद जानना चाहा। कमरा खोलकर उसका एक चमड़े का बक्स खोला गया तो उसमें तरहंतरह की, विभिन्न नामों की, सैकड़ों तरह के काट की, नाना प्रकार के 'सर्पेंडरों' बाली कई प्रकार के बारीक रेशम ब्रौर ब्रोकेड की चोलियाँ टसाटस भरी थीं। बक्स क्या था चोलियों की नुमाइश था ब्रौर सेक्स के मामलों में हमारे ब्रासम्बारण गम्भीर नायक, महाशय ब्राखिल, स्त्रियों के उस विशेष ब्रान्दरूनी पहनाबें के विशेषज्ञ सानित हुए।

त्रगर यहाँ कहानी खत्म कर दी जाय तो यह एक हास्य-रस की कहानी है, जिसमें एक सीध-सच्चे त्रादमी की कमजोरी का, जो त्रपनी कमजोरी को स्वयं त्रपने से छिपाता है, भेद त्रानोखे ढंग से खुला है। हमारे नायक त्राखिल में त्रीर मोलियेर के 'तारतुफ़' में त्रान्तर यही है कि तारतुफ ढोंगी है त्रीर वह यह जानता है; इसलिए उसके चरित्राङ्कन में सारी हँसी-दिल्लगी के बावजूद तीखापन त्राग्या है। त्राखिल ढोंगी नहीं है, मूख है।

### तीन

मेरा नाम अशोक है। एक निश्चित-सी तारीख को मेरे पास मेरी बहिन की जो कि २० वर्ष की है और मुक्तसे ३ वर्ष छोटी है, राखी हर वर्ष आया करती

है। कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आ पायी। कहानी का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है। मैं इस व्यति-क्रम के यथार्थ कारण से अपरिचित हूँ। परन्तु जब प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलभती-सी जाती है और मैंने अब देख बिया कि कहानी बड़ी तीखी होगी। होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के नंगे यथार्थ का भी जैसे एक न सुड़नेवाला तर्क है।

कहानी का ढाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है:
प्रश्न—राखी निश्चित तिथि को क्यों न त्राई ?
उत्तर—क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी ।
प्रश्न—राखी को भेजनेवाली राखी क्यों न भेज सकी ?
उत्तर—क्योंकि वह मर गयी ।
प्रश्न—क्यों मर गयी ?
उत्तर—क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था ।
प्रश्न—उसे कौन-सा सांघातिक रोग था ?
उत्तर—प्रस्तिका ।

प्रश्न-प्रस्तिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्यों मरी ?

उत्तर—क्योंकि कची उमर में ब्याही लड़िकयों को वही रोग सबसे आसानी से बिना भंभट के मिल जाता है! क्योंकि कची उमर की एक लड़की कई प्रसक का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती! उसके स्नायु दुईल होकर चटाख से टूट गये।

प्रश्न--कई प्रसव से तुम्हारा क्या मतलब ?

उत्तर—संत्तेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष की त्रायु में हुई। १५ की उम्र में उसका पहळा बचा हुन्ना। १७ की उम्र में उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे। २० की उम्र वाला यह त्राखिरी प्रसव था जिसे वह वर्दाश्त न कर सकी। प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार चार बचों के मातृत्व के सौभाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव है उसे सँभालने में ही वह टूट गयी हो!

प्रशन-दिल्लगी न करो । बतास्रो यह क्यों हुस्रा ?

उत्तर—यह यों हुन्रा कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक जवान लड़की—हमारे यहाँ छड़िकयाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हैं—हम घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है। रजस्वला को घर में विठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बड़ा होता है। इसका उहाँवन करने

की ताक़त बिरले में ही होती है। मेरे मा-बाप यानी मेरी उस बहिन के मा-बाप जो निश्चित तिथि को इस साल किसी कारणवश राखी न भेज पायी, उसके मा-बाप में इतनी ताकृत न थी।

प्रश्न—इसका इलाज ? उत्तर—विध्वंस, डाइनामाइट । ऐसे कुत्सित समाज को उड़ा दो ।

#### चार

मैंने एक बहत बड़ा-सा पोस्टर देखा जिस पर बड़े-बड़े श्रद्धरों में लिखा था-- 'भारतीय चाय : सभी ले सकते हैं।' श्रीर चित्र में चाय के प्याले छिये दर्जनों मर्दों - त्रौरतों - बचों के हाथ फैले हुए त्रांकित थे। संभव है त्रापने भी अपने नगर में यह पोस्टर देखा हो. पर आपके मन में यह बात आग की तरह न फैली हो जो मेरे मन में पलक भाँजते फैल गयी। भारतीय चाय यों भी आज भारत में बड़ी व्यापक हो गयी है-सर्व-व्यापी जगन्नियन्ता का रिक्त स्थान लेने को वह त्रातुर है। (क्योंक खबर त्रायी थी कि ईश्वर बगैर त्रीलाद या उत्तराधिकारी छोड़े मर गया!— ) मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रह चुका हूँ श्रीर जानता हूँ किस प्रकार चीन में दो श्रफीम युद्ध केवल इस लिए हुए थे कि बरतानियाँ जाग्रत चीन को मजबूर कर रहा था कि वह ग्राफीम की शकल में जहर का प्याला पिये श्रीर श्रपने को मिटा दे। मुक्ते जैसे एक स्वप्न-सा हुन्रा त्रौर मैंने देखा कि हिन्दुस्तान को त्राजादी मिल गथी है त्रौर वह चाय के नुकसान से परिचित हो रहा है ब्रौर चाय का पीना राष्ट्रीय पैमाने पर बन्द करना चाह रहा है श्रौर बरतानियाँ हिंदुस्तान के खिलाफ श्रावे दर्जन चाय युद्धों का सरंजाम करता है। जैसे नींद-सी ख़ल जाती है और मैं फिर अपने कमरे के सामनेवाला चाय का बड़ा पोस्टर देखता हूँ-'भारतीय चाय-सब ले सकते हैं।

### पाँच

व्यक्ति की वासनात्रों में सबसे प्रवल वासना होती है ऋभी-ऋभी बीते हुए पल के प्रति, और इन्हीं 'ऋभी-ऋभी बीते हुए पलों' के संकलन ऋर्थात् ऋतीत के प्रति। जो पल ऋभी-ऋभी हाथ से बिछलकर ऋतीत का ऋङ्ग हो गया है, उसे किन्हीं भी युक्तियों से न पकड़ पाना व्यक्ति की सबसे बड़ी दयनीयता है

त्रीर उसे किसी भी रूप में कला के त्राकारों में अनुप्राणित करके रख छोड़ना, उसकी श्रांशिक सफलता है, जिसके रस का उपभोग कलाकार से ज्यादा दूसरा नहीं कर सकता। जब मेरी माँ, मुक्त में, मैं जो कि ३० वर्ष का पूर्ण श्रीर श्रस्वस्थ मनुष्य हूँ, दो या तीन माह का या कभी-कभी एक या दो दिन का जीव देखने लगती है, तो सुक्ते बड़ी उलक्षन होती है, लेकिन सुक्ते सुख होता है यह सोच कर कि सुक्तमें तीस वधों बाद, वह श्रपनी वात्सल्यमयी विमुग्धता का एक श्रपूर्व क्षण फिर से जगा रही है श्रीर इससे उसे सुख हो रहा है। यह भी श्रतीत को एक बार फिर बाँहों में भींच लेने का श्रातुर प्रयत्न है। साहित्य में इसके दृष्टांत तो बहुत हैं, लेकिन इसका सबसे प्रबल रूप सुक्ते मिला फांसीसी लेखक बीज़माँ (Huysmans) की Against the Grain नामक पुस्तक में। इसके नायक का प्रबल श्राकर्षण कुछ सुगन्धों की श्रोर है, जिन्हें पाने की वह सतत चेष्टा में रहता है।

नीरँदकांत त्राज से प्रायः त्राठारह वर्ष पहले मेरे जान-पहिचान के लोगों में थे। हम दोनों की प्रकृति में बड़ा वैषम्य था श्रीर श्रपनी कमजोरी क्यों छिपाऊँ, मुक्ते उनसे नफरत थी जिससे हम दोनों कुछ मनमुटाव के साथ श्रालग हो गये श्रीर एक दूसरे को यों भूल गये जैसे किसी को दूसरे से फिर कभी श्राँख मिलाने का मौका न श्रायेगा।

श्रवकी जब एक नगर का संभ्रांत व्यक्ति मेरे पास करवे में, नगर से २० मील दूर, कची सड़क से चलकर, मुक्तसे, मैं जो कि एक करवे का डाक्टर हूँ, मिलने श्राया, तो मेरे श्रचरज की सीमा न रही।

पहले तो मुक्ते उन्हें पहचानने में उलक्षन हुई, पर जल्दी ही मुक्ते उनके 'नी' कहते ही याद आ गया नीरदकांत, और में कैसे उन्मत्त होकर उन्हें झक्कोरता हुआ, वेहद तपाक से बोला—अरे भाई, नीरद तुम हो कैसे गये ? पहचाने ही नहीं जाते,' और जब तक बेचारे नीरदकांत वे ही उलाहनें मुक्ते दें और कहें, 'तुम कैसे हो गये पन्नालाल, तुम भी तो नहीं पहचाने जाते ?' मैं उनके हाथ में हाथ कसे घरभर में धूमा किया और जैसे ही मेरी पत्नी दीख पड़ी मैंने चीखते हुए कहा—अरे, सुनती हो ? ये देखो कौन आये हैं ? इनको तुम नहीं जानतीं ?' ये हैं तुम्हारे सलोने देवर नीरदकांत—जैसे सलोने ये वैधा सलोना इनका नाम । मेरे बड़े पुराने यार हैं और कोई अठारह बरस हुए होंगे, क्यों, भई नीरद, मेरी इनकी खूब छनती थी।

धूल में लिपटा लड़का जैसे ही बाहर से आया और एक अजनबी को देख,

सिटिपटाकर कोने में खड़ा हो गया, मैंने जैसे ग्रसाधारण स्नेह से—क्योंकि ग्रपने विर में मैं काफी रूखा बदनाम हूँ—ग्रावाज देते हुए कहा—प्रभात, घबराते क्यों हो ? तुम्हारे चाचा। नमस्ते तो करो।

फिर, हम लोग जब खाना खाने के बाद हुक्के रख-रखकर बैठे श्रीर बातों का सिझसिळा चला तो जैसे बन्द ही न हो श्रीर में जो उस करवे में श्रपनी गुम-सुमी के लिए बहुत बदनाम था, जैसे बात करते थकता ही न था, गुलाब की पंखुरियों की तरह एक बात का छोर दूसरी बात में खोया हुश्रा था।

श्रीर इस बीच मुक्ते एक पल को भी ध्यान न श्राया कि यह वही नीरदकांत है जिसे मैं जी-जान से नफरत करता था। श्रीर सच पूछिए तो मैं इस समय व्यक्ति नीरदकांत से नहीं बोल रहा या, मेरे दोस्त, श्राप सच मानिए, मैं बोल -रहा था श्रपने मूर्च श्रातीत से। नीरदकांत जैसे मेरे श्रातीत का सुगन्धि-साम्राज्य श्रपने में बटोरे हुए श्राविभूत हो गये थे—मेरी कस्वे की जिंदगी में।

-छु:

यह एक विश्लेषणात्मक कहानी है और इसमें, जैसा पाठक को ग्रागे चलकर ग्रावगत होगा, विचारधारा प्रमुख जरूरत है।

एक गाँव। उसमें हिंदू-मुसलमान दोनों धर्मवालों के पुरवे हैं। बहुत प्राचीन-काल से उनके ख्रादर्श सम्बन्ध चले द्या रहे हैं। इधर जब से उद्योग-धन्धों का ज्यादा प्रचलन हुद्या ख्रौर किसानी संस्कृति की जगह एक ख्रौद्योगिक संस्कृति ने ले ली, तो ख्रब उलम्मन पैदा हो गयी। सो भी ख्रपने ख्राप न हुई। एक मुक्ला ख्रौर एक पंडा इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सांप्रदायिक समस्या को सुलमाने का गांधीवादी ढंग गलत है क्योंकि उसका रोग-निदान ही गलत है। समस्या वास्तव में आर्थिक है। इस आर्थिक समस्या को संप्रदाय और धर्म का रूप देकर पूँजीवादी वर्ग, मजदूर-किसान वर्ग को आपस में लड़ाता रहता है जिसमें उनकी ताकत न बन पाये और पूँजीवादी अपना उल्लू सीधा करते रहें। इस कहानी में यही बतलाना है कि किस तरह अमन-समाओं आदि से अमुक गाँव में कोई लाभ न हुआ, आग बार-बार महका की। जब कुछ जानकार व्यक्तियों ने जाकर आम-निवासियों को असलियत समझायी और बतलाया कि दंगे कराने वाले और दंगे से फायदा लूटनेवाले लोग कौन हैं तब उन्हें यह बात समभ में आ गयी। और उन्होंने जान लिया कि हाथ से काम

नयी समीद्वा

करनेवालों का एक वर्ग है, जिसे कि मिलकर अपनी अट्ट शक्ति बनानी चाहिए, श्रीर दूसरा वर्ग पूँजीवादियों का है, जो दूसरों की कमाई पर फूले रहते हैं। यही वर्ग उन्हें जंजीरों में जकड़े रहता है। पहले वर्ग को दूसरे वर्ग का संहार करना है श्रीर किसान-मजदूर वर्ग को यही ध्यान रखना चाहिए और पूँजीवादियों के बह-कावे में आकर अपनी शक्ति आपस में छड़कर न खोनी चाहिए।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कहानी में पात्रों के नाम की भी बहुत जहरत नहीं है। क्योंकि कहानी तो विचार-प्रधान है और इसलिए किसी एक चिरित्र पर विशेष ध्यान भी नहीं देती जिसमें कि कुछ व्यक्तियों के ख्राकार मस्तिष्क में उठें। साधारणतः तो चरित्र अपनापन लेकर नहीं ख्रा सकता; यद्यपि यह कुछ कमजोरी होगी, कहानी के लिए। पर इस संक्रान्ति-युग में ऐसी भी कहानियाँ हो सकती हैं।

इन कथानकों पर दृष्टिपात करने से पाठक देखेगा कि सारी कहानियों को अनुप्राणित करनेवाला एक भाव है, एक दृष्टिकोण है, जिससे सभी वातों को समभा गया है। मुक्ते लगता है कि अब फिलहाल 'कहानी के लिए कहानी' का महत्त्व नहीं रह गया है और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से ही समस्याओं का स्पृष्टी-करण होना चाहिए। आज की जरूरत क्रान्तिकारी दृष्टिकोण या 'पर्सेक्टिव' है।

१९४० ]

# साहित्य की नवीन त्रावश्यकताएँ



हर युग में साहित्य की नयी-नयी व्याख्याएँ की गयी हैं। उनमें श्रापस में चाहे जितना मतभेद रहा हो उनमें एक बात सामान्य रूप से पायी जाती है श्रीर वह यह कि साहित्य जीवन से सम्बद्ध है इसिलए उसमें जीवन की प्रेरणाएँ होती हैं। जीवन की प्रेरणाश्रों को साहित्य किस रूप में, किस मात्रा में, किस प्रकार, कला की किन मयादाश्रों के साथ श्रात्मसात् करे इस प्रश्न पर तो विभिन्न समीच् को में मतभेद रहता श्राया है श्रीर श्राज भी है, पर इस बात को श्राज सभी लोग निर्भान्त सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि जीवन की उपेक्षा करके साहित्य कभी नहीं जी सकता।

जीवन से क्या श्रिमियाय है ? क्या जीवन से हमारा श्रिमियाय रंगरेलियों से है ? क्या सुख श्रीर ऐश्वर्य के मनमोदक जनता को खिलाकर, तरह-तरह के सब्ज-बाग दिखलाकर साहित्यिक समाज के प्रति श्रपने कर्तव्य को पूरा करता है ? क्या साहित्यिक श्रपने को व्यक्तिगत हास श्रीर रुदन की सीमा में बाँघकर श्रपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जाता है ? नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत हास श्रीर रुदन भी जीवन का एक श्रद्ध है श्रीर साहित्य में उसकी श्रामिव्यक्ति श्रावश्यक श्रीर श्रपरिहार्य है । पर हास रुदन के भी गीत लिखने श्रीर हास श्रीर रुदन के ही गीत लिखने में श्रन्तर है । दूसरे में जीवन के श्रन्य श्रद्धों के प्रति उपेद्धा का भाव प्रदर्शित होता है श्रीर पहले में केवल इस बात की स्वीकृति होती है कि व्यक्ति समाज का श्रद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति भी होता है । इसल्ए वह जहाँ एक श्रोर समाज की वर्वरताश्रों कु-संस्कारों, श्रत्याचारों का विरोध करता है वहाँ दूसरी श्रोर श्रपने किन्हीं च्यों में वह श्रपनी प्रेमिका के चिन्तन में प्रेम-विगलित भी हो जाता है, विरह में ठरडी साँसें भी लेता है, ईश्रा में जलता भी है । लेकिन

६४

यदि कोई साहित्यिक यह संकल्प कर के बैठ जाये कि वह समाज के अत्याचारों, भूख, बेहाली, गरीबी, अशिचा, गुलामी आदि से कोई सम्बन्ध न रखेगा और केवल अपना ही रोना रोयेगा तो ऐसे साहित्यिक को निश्चय ही आन्त और एकाङ्गी कहना पड़ेगा क्योंकि वैसी दशा में वह अपनी निजी वेदना को अपनी बचत की ढाल बना लेता है। जो साहित्यिक समाज के प्रभाव से अपने को अलूता रखने के लिए किसी भी ढाल का सहारा लेता है वह निश्चय ही समाज के लिए उपादेय नहीं है।

श्रव प्रश्न यह होता है कि साहित्यक का सम्बन्ध जीवन से किस प्रकार स्थापित किया जाय कि जीवन का स्वर श्रपने समस्त श्रोज के साथ साहित्य में बोल उठे। उसके लिए क्या यह श्रावश्यक है कि साहित्यक पहले से ही मार्क्सबादी-दर्शन का पिरज्व हो ? नहीं। जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रावश्यकता है एक संवेदनशील, परदु:खकातर हृदय की श्रीर दूसरी श्रावश्यकता है सूद्म निरीच्चण की चमता की। यदि किसी साहित्यिक के पास ये दो चीजें हैं तो यह निर्विवाद है कि उस साहित्यिक के समाज-विषयक निष्कर्ष उत्तरोत्तर क्रान्ति की श्रोर श्रमिमुख होंगे श्रीर समाज को प्रगति के मार्ग पर श्रग्रसर करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द का उदाहरण काफी होगा। प्रेमचन्द मार्क्सवाद के श्राचार्य नहीं थे, लेकिन जीवन के श्रपने प्रगाह, सर्वतोमुखी परिचय के कारण उन्होंने जिस भी सामाजिक समस्या का निरूपण किया है उसमें उनका दृष्टिकोण प्रगति-शील है। श्रिधकतर क्रान्ति-कारी जीवन के श्रपने कटु परिचय से विद्रोही बनते हैं। इसका श्र्य यह नहीं है कि पुस्तकों से पाचे गये ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं होती; हृष्टिकोण के निर्माण में उनका भी बड़ा हाथ होता है।

त्राज हमारे जीवन पर सब त्रोर गुलामी की छाप है। जमींदार किसानों को चूसता है, मिलों के अरवपित मालिक मजदूरों को चूसते हैं श्रीर अंग्रेज सरकार पूरे देश को चूसती है। सामाजिक जीवन की बागडोर बड़े-बड़े अनाजचोरों, कपहा-चोरों ने हिथया ली है और वे सरकारी अहलकारों को घूस दे कर जनता की भूखों मरने, नक्ने रहने के लिए निपट असहाय छोड़ देते हैं। श्राज भी बङ्गाल के पैतालीस लाख मनुष्य भूख से मर जायें और उनको भूखों मारनेवाले उनके देशवासी ही हों, क्या यह अचरज की बात नहीं है ? सरकार ने बंगाली अनाजचोरों का गला नहीं दबाया और उनहें ईमानदारी का रास्ता लेने के लिए मजदूर नहीं किया, यह बात सरकार की जिम्मेदारी का तो अच्छा परिचय देती है, लेकिन क्या उससे उन अनाजचोरों को हत्या के अभियोग से मुक्त किया जा सकता है ?

किसानों की बेदखळी हो रही है, मजदूरों की छटनी हो रही है, जनता एक एक दाने ग्रनाज ग्रीर एक-एक गज कपड़े को जुटाने के पीछे ग्रपनी खोपड़ियाँ फुड़वा रही है, जीवन गवाँ रही है, जिस छोर भी नजर फेंको त्रास ही त्रास दिखायी देता है। ऐसी दशा में साहित्यकार का कर्तव्य साफ है। उसे स्रापनी बौद्धिक सहानुभूति को अपने जीवन का कर्तव्य बनाना होगा। उसकी जगह आज गहेदार कुर्सियों ग्रौर समृद्धि के बीच नहीं, किसान की क्तोंपड़ियों ग्रौर मजदर की बस्तियों में है। यह सच है कि सभी साहित्यकारों की परिस्थितियाँ ऐसी न होंगी कि वे अपने वर्ग को छोड़ कर सामान्य जनता के जीवन के साथ अपने को एकाकार कर सकें। लेकिन अच्छे काम के लिए परिस्थितियाँ तैयार नहीं मिलतीं, उनका निर्माण करना होता है। परिस्थितियाँ अगर सदैव तैयार मिला करतीं तो आजादी की लड़ाई ग्रीर जनकान्ति का कार्य बहुत सरल हो जाता। यदि यह बात सत्य है कि हमारा देश सदैव पराधीन नहीं रहेगा, जनता सदैव नहीं भूखी मरती रहेगी तो फिर हमें देश को, अर्थात् इन्हीं भूखे और नंगे किसानों और मजदूरों को सची श्राजादी की लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। यह महत् कार्य साहित्यकारों का है। यह कार्य कोरे जवानी जमाखर्च से, हवाई सहानुभूति की गगरियाँ ढ़लका कर नहीं किया जा सकता। जिस जीवन को साहित्यकार ठीक से जानेगा ही नहीं उसका चित्रण भला वह ऐसा किस प्रकार कर सकेगा कि उसमें पाठक को श्रान्दोलित करने का गुण श्रा जाये। श्रधिकांश प्रगतिशील साहित्यकार मध्यवर्ग की संस्कृति में जकड़े हुए, उसकी सीमा में परिसीमित नवयुवक हैं श्रौर किसान मजदर जनता के जीवन से उनका पास का सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए उनके साहित्य में एक तरह की कमजोरी, फीकापन है। केवल कल्पना के आधार पर लिखी गयी चीज में वह जीवन नहीं आ पाता जो समाज को क्रांति के रास्ते पर. देश को श्राजादी के रास्ते पर श्रागे बढ़ाता है। मर्म पर वह श्रावात नहीं कर पाता । हम प्रगतिशील साहित्यकार हैं, इसीलिए अपनी कमजोरी मान लेने में हमें जरा भी झिभक नहीं है। कमजोरी मान लेने के बाद ही उसको सुधारा जा सकता है। जब हम अपने साहित्य की तुलना प्रेमचन्द के साहित्य से करते हैं तब हमें यह बात सच्चे मन से स्वीकार करनी होती है कि चाहे टेकनीक की दृष्टि से, साहित्य में अन्तःस्थित विचारों की कान्तिकारिता की दृष्टि से हमारा साहित्य भले ही प्रेमचन्द के त्रागे थोड़ा बहुत बढ़ त्राया हो, लेकिन साहित्य की दृष्टि से उसमें जनता के जीवन में नवजीवन संचार करने की चमता प्रेमचन्द का दशमांश भी नहीं है। गरीबों के रेखाचित्र कुछ नये साहित्यकारों ने भी लिखे हैं, पर उनमें

हृदय को द्रिवित करने की वह समता नहीं है जो महादेवी के रेखाचित्रों में है। महादेवी ने किसान-जीवन को उसका ऋंग स्वयं वनकर नहीं देखा है। उन्होंने एक संवेदनशील दर्शक की भांति किसानों के जीवन को देखा है ऋौर कुशल चितेरे की तरह उसको ऋाँका है। हमने तो इतना भी नहीं किया है। शहराती बाबू बने रहकर हम किसानों का उद्धार करने चले हैं। तथाकथित 'प्रगतिशील' ऋौपन्यासिक गाँव के कच्चे घरों को गर्मी से तपता हुआ बतलाते हैं!

किसानों त्रौर मजदूरों के जीवन की समस्या जैसी ही एक क्रौर समस्या. जिसकी त्रोर त्राज हमारे साहित्यकारों की ध्यान जाना चाहिए, हिन्दुत्रों त्रौर मुसलमानों में मैत्रीभाव स्थापित करने की है। राजनीतिक चेत्र का विरोध दोनों में मनमुटाव पैदा करता जा रहा है, दोनों के दिछ एक दूसरे से फटते जा रहे हैं श्रीर इस हद तक फट चुके हैं कि गृहयुद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हिन्दुत्रों त्रौर मुसलमानों का जीवन में बहुधा नहीं सा सम्बन्ध रहता। दोनों एक दूसरे को ग्रस्पृश्य समभते हैं। यह एक बहुत सरछ सी बात है कि देश तब तक श्राजाद नहीं हो सकता, जब तक हिन्दू श्रीर मुसलमान मिलकर नहीं लड़ेंगे। यदि कोई यह समभता है कि वह बिना दस करोड़ मुसलमानों को साथ लिये देश को आजाद कर लेगा तो वह बहुत बड़े धोखे में है और देश को निश्चय ही गड़ि में गिरा देगा। मुसलमानों को साथ लेने की त्रावश्यकता है इस सम्बन्ध में शायद बहस की गुंजाइश नहीं है। सारी परेशानी जो उठ खड़ी होती है तो इस बात पर कि यह समभौता या मैत्रीमान हो तो किस प्रकार हो ? एकता चीज तो अच्छी है लेकिन हाथ कैसे आये ? और तब वह उन परेशानियों का ब्योरा गा चलता है जिनके कारण अब तक समभौता सम्भव नहीं हो सका है, मुस्लिम लीग को गाली दे चलता है, जिन्ना को खरी-खोटी सुना चलता है श्रौर पाकिस्तान का नाम ले लेकर या तो आठ आठ आँस रोने लग जाता है या गुस्से में आँखें माथे पर चढ़ा लेता है। अब सवाल यह है कि मुसलमानों के दृष्टिकोण को समभने के लिए क्या यह श्रसहिष्णु मनःस्थिति होनी चाहिए ! राजनीति के चेत्र में तो त्राज दोनों त्रोर से गालियों का पूरा-पूरा सरंजाम है। राजनीतिक नेतात्रों ने श्रपना ध्येय प्रतिपत्ती के दृष्टिकोण को समक्तना नहीं, गलत समक्तना बना लिया है। कांग्रेस के लोग लीग को भला बुरा कहते हैं, लीग के लोग कांग्रेस को। ऐसी दशा में साहित्यकारों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऋपनी रच-नात्रों द्वारा हिन्दुत्रों त्रौर मुसलमानों में परस्पर सद्भाव की सृष्टि करें क्योंकि विना इस सद्भाव के कोई समभौता नहीं हो सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य

है कि समभौता न होने का कारण कुछेक शर्तें नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद् भाव या मैत्री की कमी है। समस्या का मूल वही है, इसिलए उसका समाधान पूँजीवादी राजनीतिज्ञों द्वारा उतना सम्भव नहीं जितना प्रगतिशील साहित्यकारों द्वारा । सामान्य जनता में त्र्राच्छी तरह पैठकर उनके मनोभावों को भली तरह पढ़कर ग्रगर उन्हें पास लाने के विचार से ग्रन्छी-ग्रन्छी कलाकृतियाँ रची जायें तो इसमें संदेह नहीं कि उनके दिलों का मैल कटेगा। चोटी के नेताओं में तो जहर श्रन्छी तरह फैल चका है लेकिन सामान्य जनता में उतना नहीं यद्यपि जहर उस पर भी ग्रासर करने लगा है। फिर भी ग्रामी उसे बचाया जा सकता है ग्रीर विग्रह के रास्ते से हटाकर निर्माण के रास्ते पर खड़ा किया जा सकता है। सामान्य जीवन में हिन्दू और मुसलमान सदा एक दूसरे का गला ही नहीं काटते, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, हँसते बोलते हैं श्रीर श्रन्य प्रकार से मित्रतापूर्ण त्र्याचरण करते हैं। यही एकता के महावृक्ष का बीज है। इसी को श्राधार बनाकर हमें इस बात का उद्योग करना चाहिए कि दोनों में त्राज जो ३६ का सम्बन्ध है. वह नष्ट हो त्रीर कम से कम इतनी मैत्री उनमें उपने कि वे एक दूसरे की बात को शान्ति श्रीर धीरज के साथ सुन श्रीर गुन सकें। समय कम है, क्योंकि स्थिति प्रति पल बिगइती जाती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य को समभक्तर जल्दी ही इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके लिए हमको स्वयं मुसलमान जनता से श्रौर पास का सम्बन्ध बनाना होगा। लेकिन यह हमें करना ही होगा क्योंकि इसके बिना हमारी त्राजादी का मार्ग बिलकुल त्रावरुद्ध रहेगा। यह त्रागर त्राज नहीं तो कल हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम इसे आज स्वीकार करलें तो अच्छा हो क्योंकि तब संभव है इम कुछ अनावश्यक रक्तपात रोक सकें।

नवम्बर १९४५ ]



## मार्क्स फायड श्रीर कविता

×

राह में एक पत्थर पड़ा हुआ है। वह समझता है कि वह पूर्ण स्वतन्त्र है। वह अगर कोई अच्छी जगह न चुन, बीच राह में पड़ा हुआ है जहाँ उसे राहगीरों की ठोकरें भेळनी पड़ती हैं, तो वह इसलिए नहीं कि उसके पास इसके अलावा श्रीर चारा नहीं बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उसे भाता है। एक श्रादमी श्राता है। उसे ठोकर लगती है और वह माजा कर पत्थर को उठा कर फैंक देता है। पत्थर हवा में उड़ा चला जा रहा है श्रौर श्रपने से कहता जा रहा है : जमीन पर पड़े-पड़े कितनी ऊत्र श्रीर थकान मालूम होने लगती है, उफ़; राम बचाये! कभी कभी इस तरह हवा के डैनों पर बैठ कर उड़ना भी जरूरी होता है!' फिर वह पत्थर एक खिड़की के शीशे से टकराता है और शीशे को तोड़ता हुआ भीतर कमरे में जा गिरता है। गिरने के साथ ही वह एक गहरी साँस लेता है श्रीर कहता है: 'इतनी उड़ान के बाद सुस्ताना ऋत्र लाजिमी है।' उस कमरे की युवती मालिकन कमरे में त्राती है सिंगार करने। कोमल वातावरण के बीच एक रूखे, अनगढ़ पत्थर को देख उसके अभिसार के चित्र को, जिसके मार्दव को वह बेसुघ हो सँजो रही है, घनी ठेस लगती है श्रीर वह खिड़की से हाथ निकाल कर पत्थर को बाहर फेंक देती है श्रीर पत्थर श्रव फिर श्रपनी पुरानी जगह पहुँच जाता है, तो कहता है : भई बहुत ब्राच्छे ! ऐसे ब्रानुभव भी क्या रोज रोज मिलते हैं ? इन्हीं से तो जिन्दगी की ताज़गी श्रीर हरापन बरकरार है ।'

ऐसी ही, या इसी आशाय की एक रूसी कहानी है, फेडर सोलोगब की। इस कहानी का रूपक मैंने विभिन्न ढंगों से विभिन्न मौकों पर समका है। आज जिस तरह मैं इसे समकता चाहता हूँ, शायद वहीं सब से अधिक उपयुक्त है। शायद यह पत्थर श्रांदमी का प्रतीक है। श्रांदमी की मजबूरियों ने ही उसकी जिन्दगी के दामन में गोटे लगाये हैं श्रीर सिर्फ इतना ही नहीं इन मजबूरियों का ही नाम जिन्दगी पड़ गया है। ऐसी हालत में भी श्रगर कोई श्रांदमी यह कहे कि दुनिया में उसके 'स्व' को छोड़ कर श्रीर कुछ नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि उस श्रांदमी की बेशर्मी उस पत्थर की बेशर्मी से ज्यादा दूर नहीं है। व्यक्ति की इसी श्रलंध्य वेवसी श्रीर वैसी ही श्रलंध्य जिद की ट्रेजेडी को कलाकार ने श्रमाधारण रूप से पकड़ा है। व्यक्ति की इसी मजबूरी को उसकी श्राजादी की दलील बनाने के श्रागे श्रगर एक बड़ा नैतिक श्रपराध है तो उसके पीछे एक काफी पुरानी परम्परा है; श्रीर इस परम्परा का छोर पूँजीवादी संस्कृति में है।

व्यक्ति को ऋपने में पूर्ण, स्वतः संपूर्ण मानने का ऋाग्रह सभी मध्यवर्गीय नीतियों में मिलता है, श्रौर फ्रॉयड भी श्रपनी इस वर्ग संजात, पूर्वनिश्चित धारणा से त्रकृता नहीं है और उसकी विचारधारा के मूल में यही बात है। त्रामित्र समाज के बीच में पड़े हुए व्यक्ति के लिए सिर्फ एक रास्ता था जिसमें वह अपनी इन मजबूरियों को छिपा सके ; श्रपनी श्रहमिका को फ़ला कर, ऐसे एक श्राइने के सामने खड़े होकर जो उसे दसगुना बड़ा करके दिखाये। पूँजीवाद जहाँ एक श्रोर व्यक्ति को सच्चा मान देने के बदले उसके व्यक्तित्व का दिन में सौ बार त्रपमान करता है, वहाँ दूसरी स्रोर वह व्यक्ति को एक भूठी स्रहमिका का मौका देकर एक प्रवंचना की सिष्ट करता है। व्यक्ति का आदर करना पूँजीवादी संस्कृति नहीं जानती। हाँ. फूठा बढ़ावा देना जरूर जानती है। इसी बुनियादी भूल को त्रपनाकर फायड ने त्रपनी सारी विचारधारा में विष फैला दिया है। व्यक्ति की रग रग को पैसे पर त्राश्रित, कुत्सित समाज के शिकंजे में जकड़ कर उसे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य श्रौर व्यक्ति-माहात्म्य के सपने दिखाना पूंजीवाद की ऐसी नीति है जो दिन दिन मेंजती गयी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरादर करने के साथ साथ उसे जलोदर की-सी एक अप्राकृतिक और वीभत्स सूजन देना ही पूँजीवादी संस्कृति का धर्म है। इस तथ्य के प्रति इतना स्राक्रोश न हो यदि व्यक्ति यह न जाने कि सामाजिक जीवन के कार्यक्षेत्र में इससे कैसी भयानक गड़बड़ी फैळती है। इसका ऋर्थ होता है समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व कम करना, व्यक्ति के जीवन में अराजकता की प्रश्रय देना और वैयक्तिक जीवन के रंगमंच से समाज को ढकेल देने का प्रयत्न करना। फ्रायड के मनः शास्त्र की मूल कमजोरी शायद इसी बात में है। 'सुरियलिङम' नामक नवीनतम कला-सिद्धान्त भी इसी विचारधारा से उत्पन्न है श्रौर उसमें व्यक्ति का श्रहंकार, उसका उन्मत्त व्यक्तिवाद बौखलाकर अपने लिए मार्ग दूँ दता जान पड़ता है।

नयी समीचा

फायड कहता है कि व्यक्ति की सभी अचेतन श्रीर अवचेतन प्रवृत्तियों कें मूळ में उसकी अतृप्त वासना है, उसकी यौनवृत्ति है। खूँकि निसर्गतः भूख का कारण स्वयं व्यक्ति में नहीं बिल्क व्यक्ति के बाहर होता है श्रीर उसका उत्तर-दायित्व प्रत्यव्ताः पूँ जीवादी समाज पर होता है, इसिल्ए जाने चाहे अनजाने फायड ने हिस्टीरिया का कारण अनिवार्य्य रूप से व्यक्ति के अन्दर हूँ दिकाला, श्रीर जो आंशिक सत्य था उसे अकेला सत्य माना। इस प्रसंग में यह कहना अन्यंत न होगा कि बाद की कुछ मनोवैज्ञानिक खोजें अकाव्य रूप से साबित करती हैं कि मृगी या पागलपन का बहुत बड़ा कारण भूख है, पौष्टिक संतुलित आहार का न मिलना है, आज का संतुलनहीन सामाजिक जीवन है। इस मत के प्रतिपादन के लिए अनेक आंकड़े दिये जा सकते हैं पर यहाँ कदाचित उनकी आवश्यकता नहीं है।

मुक्ते छगता है कि व्यक्ति को उसकी सामाजिक परंपरा से ग्रांछग ला खहा करने के फलस्वरूप ही उसे कल्पना करनी पड़ी है कि मनुष्य बुद्ध की कसया-रिथत विशाल प्रस्तरमूर्ति की तरह, एक ही मसाले की बनी वेचप्पी या थेंगड़े की इकाई है; ग्रुपने गुणों में वह भी जैसे एक मोनोलिथ ही है। ग्रीर यह कल्पना-प्रस्त व्यक्ति ग्रुगयुगान्तर से एक महान् संघर्ष में रत है जिसकी सफलता-ग्रुसफलता पर ही उसने सारा दाँव लगा दिया है। यह महान् संघर्ष, यह महाभारत होता किस बात को लेकर है ? मनुष्य की यौनवृत्ति को, उसी के इर्द गिर्द ! फायड़ के मतानुसार यह महाभारत ग्रुनादि ग्रुनन्त रूप में चल रहा है। व्यक्ति का ग्राखिल विश्व उसी से रंगा हुन्ना है, उसका प्रत्येक पल उसी के कम्पन से उद्देलित है, उसकी वासना की तृति ही उसके पूर्णत्व की तृति है, वासना के चेत्र में उसकी हार ही उसकी संपूर्ण हार है, उसकी ग्रात्यंतिक विफळता है। लड़का ग्रुगर ग्रागे चल कर ग्रुपने बाप से खुल कर नहीं बोल पाता ग्रोर ग्रुलग-ग्रुलग-सा रहता है तो वह इसलिए कि बचपन में उसने ग्रुपने बाप की हत्या करके ग्रुपनी माँ से विवाह करना चाहा था!

फ्रायड का दृष्टिकोण असामाजिक है। इतना ही नहीं, मार्क्स के सन्देश में आमूळ क्रान्ति की जो माँग है, फ्रायड में उसका सर्वथा अभाव है। फ्रॉयड ऐसा कहीं नहीं मानता कि जिस समाज के व्यक्तियों की परीचा उसने की है, उसमें भी कहीं कोई सहन या दुर्गन्य है, और उसे तोइफोड डालने की भी कोई आवश्यकता है। चाहे एक दिमागी उत्सुकता के लिए ही क्यों न हो वह एक बार भी पूँजी-वादी समाज को संदिग्ध मुजरिमों के कठघरे में लाकर नहीं खड़ा करता, उसकी नीयत में प्रावहा नहीं करता । इस प्रकार फ्रॉयड इसी अर्थ में प्रतिगामी है कि वह समाज को त्रागे बढ़ने का कोई सन्देश नहीं देता, उल्टे त्रपने विश्लेषण में इसी 'जो है' ( Status quo ) की वकालत करता है। यदि उसने सामाजिक तत्वों को पकड़ने का प्रयत्न किया होता तो वह भी मार्क्स की तरह एकदम ठक-से रुक जाता श्रीर मर्ज् पकदने के लिए पूँजीवादी समाज के श्रन्दर उँगलियाँ दौड़ाता। लेकिन फॉयड तो पूँजीवादी संस्कृति की सभी स्थापनात्रों को स्वीकार करके त्रागे बढ़ता है, उसे जो सिद्ध करना था, उसे ही सिद्ध मानकर आगे बढ़ता है। उसके सामने दो प्रश्न थे। एक तो यह कि लोगों को मानसिक विकार, मानसिक रोग क्यों होते हैं स्त्रौर उनका क्या उपचार है। इस सम्बन्ध में तो हम जानते हैं कि फ्रॉयड की चिकित्सा-प्रणाली को काफी सफलता मिली है। मगर दसरा प्रश्न ज्यादा तात्विक है। व्यक्ति को संसार में एक पूर्ण समन्वित, सामंजस्यपूर्ण, संतुर्तित व्यक्तितव मिला है या नहीं, मनुष्य का समुचित विकास हो रहा है या नहीं ? श्रीर श्रगर नहीं हो रहा है तो वे बाघाएँ कौन-सी हैं ! शायद यह कहना ठीक होगा कि इसी प्रश्न के ब्रान्तर्गत फ़ॉयड को उस सामाजिक व्यवस्था की भी परीक्षा करनी चाहिए थी! व्यक्ति जिसका ही एक अंग है। लेकिन फ्रॉयड ने सामाजिक व्यवस्था को यों ही, बिना जाँच-पहताल के सारे श्रमियोगों से मुक्त कर दिया है; श्रौर यहीं पर उसकी वह कमजोरी है जिसने उसे एकांगी बना दिया है। यह बात विवाद से परे है कि कोई भी विचारधारा सत्य के पास नहीं आ सकती जन तक कि वह त्रापाततः प्रचिलत सामाजिक व्यवस्या पर बहा-सा प्रश्नवाचक चिह्न नहीं लगाती । श्रीर जहाँ तक मैं जानता हूँ, यही फायड नहीं करता ।

फायड को उसकी चिकित्सा प्रणाछी के क्षेत्र से श्रळग लाकर उसे कसौटी पर कसने की श्रावश्यकता इसीलिए हुई कि वह कोरा चिकित्सक नहीं है। हर महान् चिन्तक श्रगरचे वह संकीर्ष श्रथ में दार्शनिक नहीं भी है, तब भी वह एक मतलब में दार्शनिक होता ही है। मुक्ते लगता है कि किसी एक खास श्रथ में, चाहे मनुष्य की प्रगति की चरम सीमा के रूप में, चाहे मनुष्य को एक जीवन-दर्शन देनेवाले के रूप में प्रतिभा के ऐसे विभिन्न श्रालोक जैसे होमर श्रीर दांत श्रीर गेटे श्रीर शेक्सपियर, श्ररस्त श्रीर स्पिनोज़ा, गैलिलियो श्रीर न्यूटन श्रीर श्राइंस्टाइन, श्रफ्तलात्न श्रीर मार्क्स श्रीर फॉयड, राफेल श्रीर पिकासो एक हैं।

फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य का चेतन मन उसके अचेतन और अवस्तिन मन से बहुत कमजोर है। और काष्य सुजन एक ऐसी किया-प्रणाली है जिसमें व्यक्ति का अवसेतन मन प्रसुटित होता है; उसकी लाख्साओं के जो स्वप्न हैं

उन्हों को किव कविता का रूप देता है। कला मनबुफाव ( जिसे मनोविज्ञान की शब्दावली में 'विश फुलफिलमेंट' कहते हैं ) का जरिया है, यथार्थ की अतृत वासनात्रों, विफलतात्रों पर एक स्विप्नल त्रावरण डालकर उन्हें देखने का प्रयास है। कविता की रचना में कवि के चेतन मन का उद्यादन नहीं होता श्रीर यदि होता भी हैतो बहुत सीमित रूप में। फ्रॉयडवादी स्त्रालोचक इन सब को 'डीम वर्क' 'विश फ़लफ़िलमेंट' 'फ़ैन्टसी' 'इल्यूज़न' त्रादि शब्दों के माध्यम से समभता-समभाता है। मार्क्सवादी ब्रालोचक के पास इस सब के लिए 'पलायन' त्रीर 'स्वप्न' को छोड़ कर ग्रन्य शब्द नहीं हैं। सारे पलायनवादी साहित्य की दलील फ्रॉयड के मत में हैं। सो इस तरह। व्यक्ति की यथार्थ में जितनी विफलता श्रीर उसके प्रति जितना श्राकोश है वह चेतन मन से निकलकर श्रवचेतन मन का अंश बन जाता है और फिर साहित्य में इसी अवचेतन मन का उद्गार होता है, साहित्य अवचेतन मन की रंगस्थली है। \* एक बार यह बात मान लेने पर यह सिद्ध करने में कोई कठिनाई न होगी कि वे बातें जो यथार्थ से भाग कर अवचेतन मन की अँघेरी गुफाओं में जा छिपी थीं उन्हीं का अभिषेक कविता में होता है, अर्थात् 'भागे हुआं' का अभिषेक ! इस प्रकार फॉयड के मतानुसार समस्त कला यथार्थ से बचने का कवच है ; या ग्रंग्रेजी त्रालीचना से शब्द चुरायें तो कहेंगे 'सेफरी वास्व' है।

श्राधुनिकतम 'सुर-रियलिज्म' जिसे भूल से 'श्रांति यथार्थवाद' कहा जाता है श्रोर जो वास्तव में पलायनवाद की सब से सही श्रोर दूषित श्रावृत्ति हैं, कला के क्षेत्र में फायडवाद के सब से निकट है श्रोर उसी के श्रानुरूप है। श्राचेतन श्रोर श्रवचेतन मन की डरावनी गहराइयों को मापनेवाले चित्रकार पिकासो, मातिस, हेनरी मूर श्रोर क्ली के चित्र, ज्वायस के श्रान्तिम उपन्यास, एज़रा पाउंड श्रोर हैं क किमंग्स की किवता, ये सब फॉयडीय विचारधारा के श्रान्तर्गत श्राती हैं। डी एच लारेन्स की किवता इस श्रेणी से कुछ भिन्न है लेकिन उसकी किवता का सन्देश फॉयड के मनःशास्त्र से बहुत प्रभावित हैं। लारेन्स का सम्पूर्ण व्यक्तित्व इसी से श्रोत्रोत है। फॉयड जहाँ कहता है कि श्रादमी की 'न्यूरोसिस' श्रीर मृगी का कारण यौन भूख है वहाँ लारेन्स कहता है कि श्राज के युग की

 <sup>\*</sup> हिन्दी में विशेष रूप से इलाचंद्र जोशी पर यह बात कितनी फ्रिट बैठती
 है! — लेखक

थकान, अर्नुभृति की पैनेपन से अनुभव करने में उसकी अति दयनीय असमर्थता, व्यक्ति का अन्दर-बाहर जो मुर्दार खाल जैसा हो गया है जिसमें अनुभृति की तीव्रता को आँकने की ताकत ही नहीं रह गयी है, इन सब का कारण शक्ति के उस आदिम स्रोत का सूख जाना है या बन्द कर दिया जाना है जिसे यौनवृत्ति या सेक्स कहते हैं। लारेन्स सेक्स को एक शक्ति या एनर्जी के रूप में देखता है और सोचता है कि उसी को पूर्ण उन्मुक्त कर देने से व्यक्ति की इस व्यापक थकान और मुर्दनी का लोप हो जायगा।

हमने ऊपर कहा है कि फ्रायडवाद किवता को यथार्थ से बचने का कवच मानता है। उसके ठीक विपरीत मार्क्सवाद किवता को, सारे साहित्य और सारी कला को यथार्थ से छोहा लेने का, समाज को बदलने का अस्त्र मानता है। वह कला को चेतन मन का उद्गार, चेतन मन की अभिव्यक्ति का माध्यम मानता है। वह मानता है कि किवता की रचना किसी उद्देश्य को लेकर होती है और वह उद्देश्य मात्र किवता नहीं। उसका एक सामाजिक पद्म होता है। जैसा एक अँग्रेजी आलोचक काडवेल कहीं पर कहता है: अगर हम कला या किवता की उपमा मोती के दाने से देते हैं तो हमें मानना होगा कि समाज की स्थिति उस सीप की है जो मोती के दाने के चारों और लिप श रहती है और जिसके अंतः कोष में ही मोती मोती बनता है। कला और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का इससे सुन्दर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

इस तरह जब किवता पर सामाजिक प्रभाव त्रानिवार्य है तब त्राज की किवता पर त्राज की पूँजीवादी संक्रान्ति की छाप भी त्रानिवार्य है। श्रौर इसी लिए कुछ वर्षों से विश्व साहित्य में जो थकान मिलती है उसे जब फायडवादी त्रालोचक श्रतृप्त वासना से उत्पन्न मानता है तब समाजवादी त्रालोचक उसे त्राज की पूँजीवादी संस्कृति के हास का प्रतिफलम मानता है। सारी त्राष्ठिक श्रंग्रेजी किवता में जिसका त्राचार्य टी० एस० एलियट है, यही बात पायी जाती है। टी० एस० एलियट के ही शब्दों में अ उसे त्रागर त्रापनी जिन्दगी को कहवे के चम्मचों की लम्बाई से नापना पड़ा है तो इसका कारण त्रातृप्त वासना नहीं बल्कि मरणोन्मुख पूँजीवादी संस्कृति का वह सर्वांगीण हास है जिसके बीच उसने त्रापना जीवन गुजारा।

<sup>\*</sup> I have measured out my life with coffee spoons.

प्रगतिशील कि के लिए त्राज का धर्म है कि वह पूँजीवाद की श्रमंगितयों को, विषमताश्रों को श्रम्पृति के माध्यम से चित्रित करे। जो कुछ कविताएँ रूसी किय मायाकोवस्की की देखने को मिलती हैं उनसे जान पड़ता है कि प्रतिभाशाली किव बिना काब्योचित गुणों को ठेस पहुँचाये ऐसा श्रासानी से कर सकता है।

त्र्राक्तूबर १९४१ ]



## फासिज्म का सांस्कृतिक ब्लैकशाउट



त्राजकल सारी बातें संस्कृति को लेकर होती हैं। विश्व की जनता इस ब्रोर सजग है और अपनी संस्कृति की दीपशिखा को नहीं बुकते दे सकती। लोगों की इतनी संस्कृतिमुलक चेतना विकास के एक निश्चित घरातल की ऋोर संकेत करती हैं। जब संस्कृति केवल नृतत्व का विषय न होकर जनता के नजदीक जीवन से कुनमुनाती और डोलती हुई चीज हो जाती है तत्र फासिज्म के समन्न एक बहुत बड़ी समस्या की रूपरेखा तैयार होने छग जाती है क्योंकि तब विश्व की जनता जो फासिज्म की ऐतिहासिक भूमिका से परिचित हो चुकी होती है एक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी की तरह उस फासिज्म का मुकाबला करती है जो उसकी संस्कृति पर त्र्याचात करता है। फासिज्म संस्कृति पर त्र्याचात क्यों करता है इसके पीछे एक त्र्यनिवार्य कारण है। सारे विरोधों में से एक जो विरोध फासिज्म श्रीर साम्यवाद में है वह है सांस्कृतिक विरोध । साम्यवाद सारी राष्ट्रीय संस्कृतियों को उभरने श्रीर पनपने में योग देता है। फासिज्म विश्व को एक ऐसे अन्धकारयुग में डाल देना चाहता है जहाँ सारी संस्कृति के व्वंसावशेष के रूप में केवल दो चीजें बच रहेंगी-वाद्यों में अपूर्व वाद्य लौहबूटों की खटखट और तृत्यों में अपूर्व तृत्य हिटलरी सैनिकों का 'गूज़स्टेप'। स्रातः सोवियत स्रीर जर्मनी के बीच का यह सांस्कृतिक विरोध बहुत बड़ा है।

जिस संस्कृतिमूलक चेतना की ख्रोर ऊपर संकेत हुत्रा है वह उस समय जर्मन जनता में विशेष रूप से द्रष्टव्य थी जिस समय फासिव्म ने वहाँ पैर जमाये। उसी चेतना की ख्राँख में धूल भोंकने के लिए फासिव्म 'द्यार्य संस्कृति' ख्रादि के थोथे नारे लेकर उठा उसी तरह जैसे इटली ने ख्रभीसिनिया के। सभ्य ख्रौर

७६

सुसंस्कृत बनाने के लिए उस पर चढ़ाई की श्रौर जापान एशियाई संस्कृति का नामलेवा है!

हिटलरी फासिज्म ने अपना कारोबार 'शुद्ध आर्यत्व' के नारों के साथ खोला। यह बहुत बढ़ा भूठ था। नृतत्व की सारी खोजें बताती हैं कि संसार में अब शुद्ध नहीं सिर्फ मिश्रित जातियाँ हैं।

हिटलरी फासिज्म ने अपने आप को आर्थ संस्कृति का मसीहा करार दिया।

पर श्रार्य तो गुणियों का श्रादर करते थे श्रीर संस्कृतिमूलक सारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना उनका सहज धर्म था। हिटलरी फासिज्म में तो किस्सा ही कुछ श्रीर है। उन्होंने तो श्रपने बढ़े से बढ़े वैज्ञानिकों चिन्तकों कलाकारों लेखकों श्रीर किवयों को या तो मार डाला है या कालकोटिरयों में सड़ने श्रीर यातनाएँ सहने के लिए डाल दिया है या उन्हों देशनिकाला दे दिया है। उन्होंने तो कला के सारे केन्द्रों, पुस्तकालयों, म्यूजियमां श्रीर दूसरी जगहों पर श्राग बरसायी है। उन्होंने तो पुराने स्थापत्य की यादगार इमारतों को तहस-नहस किया है। उन्होंने तो श्रपने यहाँ बाजार के बीचोबीच श्रपने महान से महान पुराने श्रीर नये साहित्यकारों की किताबों की होलियाँ विधिपूर्वक जलायी हैं। ये तो कला के पारखियों के कर्म नहीं हैं। श्रार्य तो कला के पारखी थे। इसी से जनता ने 'श्रुद्ध श्रार्यत्व' का श्रमुवाद श्रपनी माधा में किया है 'बर्बरता'।

फासिज्म की उत्पत्ति श्रोर उसके विकास के पीछे काम करनेवाले ऐतिहासिक कारणों को श्रगर हम जानें तो फिर हमें उसकी वर्वरता की नितनयी कोपलें फूटती देख श्राश्चर्य न होगा। हम तब चानेंगे कि जनसंस्कृति का गला घोंटने के लिए पासिज्म कोई सीमा नहीं स्वीकार करता। दिमिन्नोफ कहता है यह युग जनकान्ति का है। यह कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस युग की पह-चान वर्ग संघर्ष का श्रपने चरम बिन्दु पर पहुँच जाना है। पूँजीपतियों, जमीं-दारों श्रोर श्रमजीवी-किसान वर्ग के बीच सतत चलते रहनेवाले संघर्ष की परि-एति श्रव इस युग में होनी ही चाहिए। श्रव वे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं जिनका जवाब पतनोन्मुख पूँजीवाद उसी रूप में नहीं दे सकता जिस रूप में श्रव तक देता श्राया है। उसके सामने सिर्फ दो सूरतें हो सकती हैं, या तो श्रपना तख्ता उलट जाने दे या मरने के पहले एक बार जनता के लहू का फाग खेल जाय। इसी तरह मरता हुश्रा पूँजीवाद हिंस फासिस्त साम्राज्यवाद की शक्क श्राखितयार करता है। पूँजीपतियों श्रीर किसान-मजदूरों के संघर्ष की भूमिका स्पष्ट है। श्राज की उत्पादन किया में उत्पादन के साधन, कलें श्रादि प्रधान हैं श्रीर

मनुष्य गौण । हमेशा से यही बात थी कि जिसके हाथ में उत्पादन के साधन थे उसके हाथ में बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी । उत्पादन के साधनों के बल पर पूँजी-पित सूदखोरी-मुनाफाखोरी करते हैं । श्रमजीवी यह जानते हैं, इसीलिए पूँजी-पितयों के हाथ से उत्पादन के साधन छीनकर वे एक श्रमावश्यक मुनाफाखोर वर्ग को मिटा देना चाहते हैं।

तो अब सारी लड़ाई इन्हीं उत्पादन के साधनों, यन्त्रों-कलों और जमीन के लिए है। पूँजीपितवर्ग जानता है कि यह सब हाथ से निकल जाने का मतलब सोने की चिड़िया का हाथ से निकल जाना है। इसिलए वह उन्हें हाथ से भरसक जाने न देगा और अमजीवी वर्ग जानता है कि जब तक वे साधन अधिकृत नहीं कर लिये जाते और पूँजीपितवर्ग को निकाल बाहर नहीं किया जाता तब तक दुनिया दुः ली रहेगी ही। यही लड़ाई अब अपने अन्तिम पर्व में है। इतिहास का कुछ ऐसा कृर व्यङ्ग है कि पूँजीपितयों ने अपनी कब्र लोदनेवाला आप पैदा कर दिया है। सो कैसे ?

पूँजीपति की जितनी लागत एक मजदूर पर श्राती है उससे ज्यादा श्रामदनी वह उसके जरिये करना चाहता है। लागत से उबरकर जितनी रकम बचती है वहीं मुनाफा है जो पूँजी बन जाता है। ऋपनी पूँजी बढ़ाने के दो तरीके पूँजी-पति के पास हैं। पहला यह कि मजदूर पर ऋपनी लागत कम करके ऋर्थात् मजद्र को कम मजदूरी देकर अपने मुनाफे का हाशिया बढ़ा ले। उसे मजद्र की तन्द्ररुस्ती या बहबूदी का तो खयाल हो नहीं सकता। उसकी सारी दिलचस्पी तो इस बात में है कि मजदूर मरता-खपता काम करे श्रीर साथ ही इस बीच श्रपनी बीवी की मदद से आइन्दा इस चक्की में पेरे जाने वालों की एक फौज खड़ी कर दे! ( त्रागर वह मजदूरों के की झाविनोद का भी कोई प्रवन्ध करता है तो वह उनके शारीरिक श्रौर मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर नहीं बल्कि केवल इसलिए कि इस प्रकार वह मजदूर की कार्यशक्ति को बढ़ा सकता है और उसकी कान्तिभावना को बहलाये रख सकता है।) इन्हीं दो बातों का इन्तजाम करते हुए वह मजद्र की मजद्री को श्रौर उस पर खर्च की जानेवाली रकम को न्यून-तम बना सकता है। ऐसा करने में उसका लाभ तो स्पष्ट ही है, पर इसमें साथ ही एक खतरा है जिस पर उसका ध्यान साधारणतः नहीं जाता। मजदूरों में चोभ जागता है श्रौर वह वेइन्साफी की तह में पहुँचने की कोशिश करने लगते हैं। 'वर्ग साहचर्य' श्रौर 'मनुष्य जाति की एकता' का ढिंढोरा पीटनेवाली परी कहा-नियाँ जो उसे सुनायी जाती हैं, उनमें विश्वास करने से वह इन्कार करता है।

श्रपनी पूँजी बढ़ाने का जो दूसरा तरीका पूँजीपित काम में ला सकता है वह श्रपना कारबार बढ़ाकर अर्थात् संख्या में श्रिधिक मजदूरों का शोषण करके। यहाँ भी उसकी चाल सफल नहीं होती, पूँजीवादी असंगतियाँ आड़े आती हैं। शोषितों की जो फौज पूँजीपित खड़ी करता है वह सचमुच ही एक संगठित, फौजी जमात हो जाती है जो अपने अधिकारों से परिचित होती है और उन्हें मनवाना भी जानती है।

इस तरह पूँजीवाद अपनी कब खोदने वाला आप पैदा करता है। वर्ग संघर्ष की इसी पैनी भूमिका में हमें फासिज्म को देखना चाहिए।

फासिज्म पूँजीवाद की सबसे स्पष्ट श्रीर खूँखार शक्क है इसमें शक श्रीर शुबहे की फिर कोई गुझाइश नहीं रह जाती। देश का विभाजन दो स्पष्ट खेमे में हो चुकता है। दोनों फरीक एक दूसरे को श्रच्छी तरह, पास श्रीर दूर से पहचानते हैं, श्रपने श्रपने श्रीजार भी वे तौलते रहते हैं। फासिज्म का मतलब है पूँजी-पितयों श्रीर मजदूरों के बीच खुझमखुझा, एलानिया छड़ाई। श्रीर चूँ कि यह छड़ाई सजग वर्गचेतना के खिलाफ पूँजीवाद की श्रन्तिम छड़ाई है, इसिलए पूँजीवाद के पास श्रपने हथियारखाने में जो भी हथियार हैं उन सबको वह बाहर निकाल लाता है श्रीर बौखलाये हुए, घिरे हुए खूँखार रीछ की तरह लड़ता है। इस नङ्गी लड़ाई का इतना हिंस होना ही इस बात की दलील है कि वर्गसंघष श्रपनी परिखित को पहुँच गया है।

फासिज्म पशुत्रल से तो लड़ता ही है मगर साथ ही साथ वह इस बात को भी जानता है कि निरा पशुत्रल जनता की ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। उन गद्दार सोशल डेमोक्नैटों ने जिन्होंने आज से दो दशक पहले योरप भर में परिपक्ष जनकान्तियों को पूँ जीपतियों के हाथ बेंच दिया था, अपने कुछ पत्रों में इसे स्वीकार भी किया है। इस तरह फासिज्म को विवश होकर घोखे की टिट्टियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं, लोगों को वरगलाने और उनकी आँख में धूल मोंकने का प्रवन्ध करना पड़ता है। पूँ जीपतियों के पास तो सारा पशुत्रल होता है, जेल, कोठरियाँ, हल्की मशीनगर्ने, भगटिमार हवाई जहाज—फॉन रिवेनट्राप ने एक बार कहा था कि भगटिमार हवाई जहाजों के इस युग में जनकान्ति की कल्पना करना नासमभी है—जनता के पास सिर्फ एक हथियार होता है और वह है एक ठोस वर्गवेतना, आग में तपी हुई, इस्पात सी मजबूत और लचीली।

पासिस्ट सरकार अपने प्रोपेगैंडा से घोखे और फरेव की टट्टी खड़ी करना चाहती है, क्योंकि अगर वह जनता में वर्गचेतना का उभार रोक सके तो वह इस तरह उनको निरस्न कर सकती है। कला श्रौर संस्कृति की श्रोर फासिस्ट सरकार का क्या चल हो, इस बात का निश्चय इस श्रावश्यकता को ध्यान में खकर किया जाता है कि जनता में वर्गचेतना का उमार रोका जाय। इसी के महारे हम पेशीनगोई भी कर सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में फासिस्ट सरकार का उस्त कैसा होगा।

जनता में वर्ग-चेतना का उभार रोकने का प्रयत्न असम्भव ही कहा जायगा क्योंकि सामाजिक ख्रीर श्रार्थिक परिस्थितियों से ही वह उत्पन्न होती है छ्रौर जब तक परिस्थितियों में मौलिक अन्तर न आयेगा, तब तक वर्ग-चेतना पैदा होगी श्रौर पोड़ी होगी। परिस्थितियों को ज्यों का त्यों बनाये रख कर यह कल्पना करना कि जनता में वर्गचेतना न जागे, एक नामुमिकन चीज की कल्पना करना है। साथ ही अमजीवियों ख्रौर किसानों की स्थिति तो उत्तरोत्तर विषम होती जाती है श्रौर वे क्रमशः उस विन्दु पर पहुँच जाते हैं जहाँ वर्गचेतना अपनी रोटी के ही समान यथार्थ हो पहती है। इसके लिए फासिस्ट सरकार क्या कर सकती है १ कुछ नहीं। फिर, वह वर्गचेतना का उभार भी नहीं रोक सकती ख्रौर एक दिन जर्मन जनता अपनी सरकार की वर्गस्थिति को भलीभाँति समक्स जायगी। वह दिन महत्वपूर्ण होगा।

उस दिन की कल्पना तक से फासिस्ट सरकार अपने लौहनूटों में काँप जाती है। वह दिन न आये, जनता कहीं उनकी नंगी शकल न देख ले इसीलिए वह चाहते हैं कि वर्गसंघर्ष को कुहासे से ढँक दें। इसीलिए गोबेल्स अपनी प्रोपेगैंडा की कलों को एक पल के लिए थमने नहीं देता। वे हर वक्त भूठ और फरेब की ऐसी चादरें बुना करती हैं जो फासिस्ट सरकार के सहते हुए घावों को टँक सकें। पर दु:ख तो यह है कि गोघेल्स की कलों तक ऐसी बादर नहीं बुन पातीं जो सब घावों को मूँद सकें। कहीं न कहीं से उधइकर वह भाँकने ही लगता है।

रोगन, कलई, मुलम्मा, धुंध, कुहासा, स्मोक-स्क्रीन, ब्लैंक ग्राउट, भारी पर्दे—इन चीजों से फासिस्ट सरकार की 'सांस्कृतिक' चेष्टाग्रों का बोध होता है। कलई-मुलम्मे की कोशिशों ग्रोर भी मुशकिल इसलिए हो जाती हैं कि पहोस में ही सोवियत संघ है जो ग्रापनी जिन्दगी की मिसाल से ही मानों इन घावों को उघाड़े देता है। धुएँ के पीछे, देखना मुशकिल है, मगर जो देख पाते हैं ऐसों की संख्या ग्राज भी जर्मनी में बढ़ रही है।

योरप की सामाजिक क्रान्तियों के खून से रँगा हाथ लेकर फासिज्म रंगमंच पर स्त्राया। स्वाभाविक था कि इन क्रान्तियों की प्रेतात्मा उसे सताये। सामाजिक क्रान्तियों के मूल में सदियों की परम्परा, क्रमिक विकास होता है। श्रार्थिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों में छोटी बढ़ी तन्दीलियाँ होती रहती हैं; उन्हीं के श्रमुसार चेतना में बृद्धि भी होती रहती हैं। ये ही सामाजिक परिवर्तन एक दिन क्रान्ति की शक्त में श्रा जाते हैं। इसीलिए सामाजिक क्रान्ति की हत्या करनेवाला फासिज्म इतिहास को पीछे दकेल ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि व्यक्ति की भावनाश्रों को प्रागैतिहासिक, श्रादिश्रगीन पर्टरियों पर दौड़ाये क्योंकि इतिहास बतलाता है कि समाज में तब तक संघर्ष का बीजारोपण न हुस्रा था। व्यक्ति रहे सन् उन्नीस सौ वयालीस में, पर उसका मानसिक व्यापार उन सिक्कों से चले ज्ञ श्राज से हजारों वरस पहले के गुफाश्रों के हमारे पूर्वज काम में लाते थे! व्यक्ति श्राज के सामाजिक संघर्ष में रहे पर उसकी मान्यताएँ श्राज की-सी न हों! ऐसा तभी हो सकता है जब सारे राष्ट्र को उठाकर किसी विराट रेफ्रीजरेटर में रख दिया जाय! फासिज्म श्रपने देश के साहित्य श्रौर श्रन्य प्रचार से ऐसा ही वातावरण तैयार करना चाहता है। व्यक्ति के संस्कारों को ऐसे श्रप्राकृतिक ढंग से मोडने की वात नात्सियों के ही दिमाग की उपज हो सकती थी!

मन्ष्य के सारे सांस्कृतिक विकास की कुंजी यही है कि वह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संवर्ष को इटाकर ब्रागे बढ़े ब्रौर प्राकृतिक शक्तियों से संवर्ष करने की भूभिका बनावे। मनुष्य जाति ने अब तक जितना सांस्कृतिक विकास किया है वह भी प्रकृति से संवर्ष करने में ही । उदाहरख के लिए वक रेडियो काफी है जिसे में अपने सामने रखा देख रहा हूँ और जिसने देशों की भौगोलिक दूरी को मिया-सा दिया है, गा कोई लन्दन में हा है और मैं श्रपने कमरे में बैठा बैठा एक यत्त्र का कान उमेठ रहा हूँ श्रीर गाना हजारों मील की दूरी को न-कुछ करके मुफ्ते यों मुनायी दे रहा है जैसे मेरे सामने बैठकर ही गाया जा रहा हो । मनुष्य की सारी संस्कृति, सारी कला अपने वातावरण को समक्तते हुए, उससे प्रभावित होते और उसे प्रभावित करते हुए मनुष्य के आगे बढ़ने का इति-हास है। किसी भी महान् कलात्मक कृति का कोई मनछत्र ही नहीं हो सकता जन तक वह समाज को यानी मनुष्य जाति को त्यागे न बढ़ाये । समाज को त्यागे बढ़ाता, उसमें उथल-पुथल करके नयी दुनिया बनाने में लगे रहना ही कला के जिन्दा रहने की दलील है। निदान सारी कला को जीवन के यथार्थ से अनुपाणित होना पड़ता है। और जीवन का यथार्थ ही वह चीज है जिससे फासिज्य बचना चाहता है। संस्कृत मनुष्य परतन्त्र नहीं रहना चाहता श्रीर फासिज्म मनुष्य को पुरतन्त्र बनाने का इन्द्रुक-है, इसलिए वह सबसे पहले संस्कृति पर आधात करता है।

श्रव यह स्पष्ट हो गया होगा कि फासिज्म श्रोर संस्कृति का सहज वैर है। इसिलए किसी भी जगह फासिस्ट सरकार की पहली शर्त है कि वहाँ की जातीय संस्कृति पर छापा मारा जाय, वहाँ की कलाकृतियों, कलाभवनों को राख कर दिया जाय श्रोर उनकी कलास्मक परम्परा को जह से खोद फेंका जाय! फासिज्म कला श्रोर संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखता है, जिस घृणा के मूल में भय है। इस सत्य को श्रपनी रग रग में महसूस करते हुए ही स्पेन में दुनिया के श्रनेक क्रान्तिकारी कलाकारों श्रोर साहित्यकारों की एक दुकड़ी फेंको के खिलाफ लड़ी थी। इसीलिए कॉडवेल श्रोर राल्फ फॉक्स श्रोर डेविड गेस्ट जैसे प्रतिभासम्पन्न लेखकों ने श्रपनी जान दी। इसीलिए श्रान्द्रे मालरो, रेमों संडर, रैल्फ बेट्स श्रीर दूसरे सैकड़ों लेखक मैड्रिड श्रीर वार्सोलोना में श्रपनी श्रपनी जगहों पर डटे रहे।

एक त्रोर तो जर्मनी के बहे से बहे दार्शनिक, कलाकार, संगीतकार, किंव, त्रौपन्यासिक, वैज्ञानिक फासिस्टों द्वारा निर्वासित हैं त्रौर दूसरी त्रोर जिनकी नास्तियों से निम पाती है, वे हैं मात्र किराये के टट्टू। इन किराये के टट्टुग्रों में कुछ लोगों में इतनी ईमानदारी तो है कि वे साफ साफ कहते हैं कि हम जिसका नमक खाते हैं, उसी की-सी कहते हैं! गेरहार्ड ग्रुमान त्र्यपने को फ्यूरर के व्रूसे से ज्यादा कुछ नहीं समस्ता! सुनते हैं कि उसकी इस कविता पर बहुत प्रसन्न होकर हिटलर ने उसे विशेष पुरस्कार दिया था। कुछ लोग त्र्यपने को दिमागी स्टार्मट्रुपर मात्र समझकर सन्तुष्ट हैं! हांस जूस्त नामी महाशय का हाथ, संस्कृति का नाम सुनते ही, पिस्तौल के घोड़े पर पहुँच जाता है! सच है, फासिस्ट सरकार के संस्कृति-सम्बन्धी त्राश्वासनों की इससे स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती।

श्रनंजियो श्रीर योने नागूची ने तो जैसे अपनी-श्रपनी फासिस्ट सरकार के हाथ श्रपने को बेच दिया। इन नामों की कद्र दुनिया एक वक्त करती थी, इसिलए इनको लेकर श्रपना कनस्तर पीटने में फासिस्ट सरकार को सुविधा होती है। ये लोग श्रीर इन्हों के भाई-बन्द हर फासिस्ट सरकार द्वारा इसीलिए पाले जाते हैं कि वे जाति-श्रेष्ठता के श्रीर दूसरे नारे लगावें। जर्मनी, जापान श्रीर इटली तीनों जगह का 'खून श्रीर तलवार' (Blood & Sword) वाला श्रान्दोलन ऐसों ही के नेतृत्व में फलता-फूलता है। इनका काम है कि रक्तपात श्रीर हिंसा की बातें चिल्ला-चिल्लाकर जनता को मानसिक तनाव की स्थिति में रक्खें। रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने संस्कृति के प्रशन को लेकर जो शब्द योने नागूची को लिखे थे

उनसे ज्यादा बनी प्रतारणा फासिज्म के एक क्रीतदास को नहीं मिल सकती। उन शब्दों का ख्रौर भी ख्रिधिक मूल्य इसलिए है कि वे विश्वसंस्कृति के एक महान् प्रहरी के शब्द हैं।

जो नागूची जैसे ख्यातिलच्य किय और अनंजियो जैसे औपन्यासिक हैं जिनकी गिरमा में अपने को लपेट कर फासिस्ट सरकार संसार के सामने जा सकती है वे तो अपनी अपनी सरकार के कारनामों पर संस्कृति का मुलग्मा चढ़ाया करते हैं। वे अगुवा अपनी फासिस्ट सरकार की नीति का अधिकारी रूप से प्रतिपादन करनेवाले छोग हैं—यानी फासिस्ट सरकार के 'संस्कृति विमाग' के कर्मचारी। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो 'रचनात्मक साहित्य' की सृष्टि करते हैं। अग्रेर जो 'रचनात्मक' साहित्य फासिस्ट देशों से निकला है उससे अधिक ध्वंसात्मक साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसमें परी कहानियों, योथे रहस्यवाद, धर्मांधता और काम-छिप्सा की ही चर्चा है। नात्सी जर्मनी का 'महान लेखक' हान्स हाइन्जू इवर्स केवल यौन विषयों पर ही अपनी लेखनी दौडाता है और उसकी सबसे महान कृति 'कामसूत्र' है। ऐसा ही साहित्य वहाँ क्यों रचा गया है, इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उस वातावरण में ऐसे ही साहित्य की सृष्टि हो सकती है। रूसी संगीतकार प्रोकोफियेफ के शब्शों में कला और संस्कृति की दृष्टि से नात्सी जर्मनी की आबहवा खराव हो गयी है।

दूसरा कारण यह है कि फासिस्ट सरकार एक गुब्बारे के समान है जो ऐसा ही साहित्य सहन कर सकती है जिसमें चुभनेवाली चीजें न हों।

तीसरा कारण है कि फासिज्म ऐसा ही सहित्य पैदा करना चाहता है। चाहे वह थोथा रहस्यवाद हो, चाहे धर्माधता ख्रीर चाहे कामुकता का घना मुश्की वातावरण, सबमें एक चीज जो यकसाँ पायी जाती है वह यह है कि उनसे जीवन के यथार्थ को चुन चुनकर निर्वासित कर दिया गया है। कामुकताभरे साहित्य का मुश्की वातावरण तो विशेष कर इस बात की चमता रखता है कि जनता के मस्ति-तक पर धुंध की तरह छा जाये; इसीलिए उसकी बाद भी विशेष है।

बहुत सी परी कहानियाँ जो नात्सी जर्मनी में रची गयी हैं उनमें सोती हुई राजकुमारी वाली मशहूर कहानी दोहरायी जाती है। एक राजकन्या जो अनुपम सुन्दरी होती है किसी अभिशाप के कारण ऐसी नींद में सोयी रहती है जिसका अन्त तभी हो सकता है जब कि चमत्कार करने की शक्ति रखनेवाला राजकुमार आकर उस राजकन्या का मुँह चूमे। ऐसी सारी कहानियों में अन्योक्ति की ऐसी योजना होती है कि सब में हिटलर ही वह राजकुमार होता है श्रौर जर्मनी वह निद्रिता राजकन्या। इस तरह हिटलर का स्पर्श जर्मनी के लिए वरदान बन जाता है।

अगर हम इस पृष्ठभूमि के सहारे संस्कृति के ऊपर की गयी फासिस्ट बर्बर-ताओं को देखें तो हमें इन तमाम बातों पर आधर्य न करना पहेगा। तब हम जान सकेंगे क्यों

- —हिटलर के गिरोहों ने संसार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों जैसे बालजाक, गेटे, वाल्तेयर, श्रमातोल फान्स, जोला, मोपासाँ, हाइने, गोकीं की पुस्तकों की होलियाँ जलायी हैं; जिसने कभी भी संस्कृति श्रीर श्राजादी की बात की है, फासिज्म उसको श्रपना दुश्मन मानता है: जब किसी लेखक को मरे हुए दो सी साल हो चुकते हैं तो वह उसकी पुस्तकों से बदला लेता है ( जर्मनी: गेटे!);
- —हाइने की प्रसिद्ध कविता 'डी लोरेलाई' जो सारी जर्मनी को कराउस्य है स्कूल की पुस्तकों में किसी अज्ञात किव की रचना के रूप में प्रकाशित है;
- श्राइन्सटाइन, मैक्स बार्न, टामस मान, लियों फख्तवांगर, मैक्स राइनहार्ट, हाइनरिक मान, श्रास्कर फीड, गोल्ड श्मिड, स्टिफान ज्वाइग, श्रान्लंड ज्वाइग, लियनहार्ड फींक श्रीर सैंकड़ों दूसरे साहित्यकार जिनकी रचनात्रों से ही बाहर की दुनिया योरपवालों की धड़कन श्रीर थरथरी महसूस करती रही है श्रपने देश से निर्वासित हैं;
- —इटालियन सरकार अपने श्रीपन्यासिक इगर्नेत्सियो सिलोनी के श्रीर फ़ैंको की सरकार रेमों सेंडर के खून की प्यासी है;
- फ्रैंको की सरकार ने स्पेन के राष्ट्र किव लोकों को गोली से उड़ा दिया; जापान की फासिस्ट सरकार ने अपने देश के ताकाजी को नावाशी को गोली से उड़ा दिया; नात्सी सरकार ने जर्मनी के क्रान्तिकारी किव एरिक म्यूसम को एक कन्सेनट्रेशन कैम्प में और नाटककार अन्स्ट टोलर को न्यूयार्क के एक होटल में मरवाकर यो टाँग दिया कि ऐसा जान पड़े कि उन्होंने आत्मघात किया है;
- —नात्सियों ने यासनाया पोलयाना में टालस्टाय के मकान की छीछालेदर की जिसे सोवियत सरकार एक विश्वनिधि की तरह संजो रही थी; जरा सोचिए खुद टालस्टाय की कुर्सियों, मेजों श्रौर 'श्रन्ना' जैसी कलाकृति की पांडुलिपि से श्राग जलायी श्रौर टालस्टाय के काम करने के कमरे में श्रपने घोड़े बाँचे;

नयी समीदा

- क्लिन के शहर में संगीतकार चाइकोव्स्की, टागनरोग में चेखोव श्रीर श्रीर लिटिल रशिया में गोगोल के मकानों को श्राग लगायी;
- ——जापान-त्राधिकृत कोरिया में कोई ऋपनी मातृभाषा न सीख सकता है न काम में छा सकता है श्रौर होली-दिवाली जैसे राष्ट्रीय पर्वी को मनाने की मनाही है।

विश्व की जनता फासिस्ट साँप को जो उसकी सांस्कृतिक निषियों को डसना चाहता है, कुचलेगी ही।

इंसः सितम्बर १९४२

## देशी फासिज्म

¥

'हंस' के एक ख्रंक में भारतीय जननाट्य संघ के प्रधानमन्त्री निरज्जन सेन ख्रीर प्रगतिशील लेखक, पत्रकार ख्रीर सिनेमा-निर्देशक ख्वाजा ख्रहमद ख्रव्यास का विश्ञतिमूळक लेख 'प्रगतिशील साहित्य ख्रीर संस्कृति पर हमला' प्रकाशित हुद्या था। यद्यपि उस लेख का उद्देश्य, देश के कोने-कोने में कला ख्रीर संस्कृति पर होनेवाले सरकारी हमलों का एक रेखाचित्र मात्र उपस्थित करना है, तथापि यह बात बिलकुल निःसन्देह हैं कि उससे जो चित्र उभरकर हमारी ख्राँखों के सामने ख्राता है वह रेखाचित्र नहीं, कला ख्रीर संस्कृति के पाश्चिक फासिस्ती दमन का एक गहरे भारी रंगों का तैलचित्र है! सरकारी ख्रीर बिक्ला-डालांमिया जैसे महाजनों के पैसे से निकल्नेवाले पत्र तो इस वर्बर दमन की कहानी को सामने ख्राने ही नहीं देते। यही कारण है कि सामान्य जनता को यह पता ही नहीं है कि उसी के चुने हुए नेता लोग, नये 'स्वाधीन' भारत की सुरक्षा के नाम पर, ख्राजादी के नाम पर कैसे ख्राजादी का गळा घोंट रहे हैं।

जिस लेख का हमने ऊपर हवाला दिया है, उसमें केवल जननाट्य संघ पर होनेवाले हमले का उल्लेख है, लेकिन उतने से ही अन्याय की रगें काकी साफ दिख जाती हैं आरे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि आज के सत्ताधारियों के हाथ में नयी संस्कृति को खतरा ही खतरा है। विरोध का स्वर उन्हें जहाँ तिनक-सा भी सुन पड़ेगा वहाँ वे अपने दमन की पूरी शक्ति के साथ तैयार मिलेंगे। हाँ, उनके लिए तिनक भी डरने की बात नहीं है जिन्होंने अपनी आत्मा बेचकर अपनी 'आजादी' खरीदी है। वह 'आजादी' आजादी नहीं पूँजीपतियों की गुलामी है, असत्य और अन्याय के आगे आत्मसमर्पण है, आँख के सामने अत्याचार हो ते देखकर भी मुँह न खोलने की गहित प्रतिश्रुति है, नैतिक साहस पर हीनतम अव-

सरवादिता की विजय है, पुंस्त्वहीनता है। अगर ऐसी बात न हो तो आज की सामाजिक स्थिति में ऐसी एक नहीं एक हजार बातें हैं जिनके विरुद्ध प्रतिवाद करना अपनी सजग मानवता का परिचय मात्र देना है। अगर हम यह नहीं चाहते कि हमारे देश में जनतन्त्र का गला घोट दिया जाय और फासिस्ती शासन व्यवस्था कायम हो जाये तो हमें इसके लिये निरन्तर संघर्ष करना पड़ेगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी हमें अपनी आजादी छिनने से बचानी होगी, क्योंकि फासिज्म का पहला आक्रमण उसी पर होता है और उसी की शुरुआत आज हमें अपने देश में दिखायी दे रही है।

भारतीय जननाट्य संघ का अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 'भारत की आत्मा' और 'अमर भारत' नाम के तृत्य वाद्य समन्वित मूक अभिनय देखे हैं और उनके लोकगीत सुने और लोक नृत्य देखे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि जननाट्य संघ इस दिशा में एक अभिनय क्रान्तिकारी उद्योग है जिसका दूरव्यापी उद्देश्य नयी सांस्कृतिक मान्यताओं के आलोक में पुरानी संस्कृति का अभ्युत्थान और तात्कालिक उद्देश्य कान्तिकारी भारत की नींव बनाने में, रूपरेखा तैयार करने में कला का योग देना है। अब जरा एक नजर में यह भी देख जाइए कि इसी जननाट्य संघ के खिलाफ सरकार कैसी खड्गहस्त है:

हमारे प्रान्त में प्रान्तीय जननाट्य संघ के मन्त्री राजेन्द्रसिंह के विरुद्ध वारंट जारी है। त्र्यागरा शाखा के मन्त्री बिशन खना को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। \* लेख में कहा गया है कि 'दंगों के दौरान में त्रीर बाद में भी त्रागरा

<sup>\*</sup> श्रमी हाल में उनकी हेबियस कारपस की श्रपील हाइकोर्ट से मंजूर हुई है
श्रीर उन्हें छोड़ने का श्रादेश दिया गया है। यह बात दिमाग पर जोर लगाकर
सोचने की है कि सरकार जिसे अपराधी करार देकर जेल में ठूँस देती है, न्यायालय श्रीर वह न्यायालय जो स्वयं स्वतंत्र नहीं है श्रीर कुछ अपवादों को छोड़कर
श्रधिकांश स्थितियों में शासक वर्ग के हित में न्याय करता है—उसे निदींष स्वीकार
करता है श्रीर छोड़ने का श्रादेश देता है। इससे प्रकट है कि सरकार का पक्ष
कितना कमजोर रहा होगा। विद्वान न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि श्रमियुक्त पर
लगाये गये श्रमियोग श्रस्पष्ट हैं श्रीर सुरज्ञा कानून का उद्देश्य मजदूरों में चेतना
फैलाने पर रोक लगाना नहीं है।

न्याय कुछ कहे, मगर सरकार के चरों को तो कुछ श्रौर ही श्रादेश मिले हुए हैं!

के दूप ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय कार्य किया था। खुद मन्त्रियों ने भी आगरा जन-नाटचसंघ के कार्य की प्रशंसा की थी, विन्तु आज जब वे जनता के दुःख और निराशा को वाणी प्रदान करते हैं तो वे राष्ट्र के लिए खतरा बन जाते हैं!

'इलाहाबाद में वहाँ की शाखा के संस्थापक सदस्यों में से एक, परमानन्द गौड़ को पकड़कर नजरबन्द कर दिया गया है। कानपुर के शाखा के मन्त्री श्री चक्रवतीं के विरुद्ध वारण्ट जारी है।....... ऋळीगढ़ ऋौर बस्ती में तो जैसे बाका-यदा ऋातंक का राज्य कायम हो गया है ऋौर सांस्कृतिक त्तेत्र में काम करनेवाळों का ढूँढ़-ढूँढ़कर शिकार किया जा रहा है। दिल्ली की शाखा ने दङ्गों के दौरान में, वहाँ की कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में, पुरानी ऋौर नयी दिल्ली के प्रायः प्रत्येक हल्के में ऋपने प्रदर्शन किये.....किन्तु सङ्कट के हटते ही जन-विरोधी शिकन्जा कसना शुरू हुआ......एह विभाग ने बाकायदा एक ऐसा विभाग खोल रखा है जिसमें सङ्घ के प्रत्येक सदस्य की पूरी जन्म-कुण्डली रहती है।

'बम्बई में मराठी जत्ये के सदस्यों को गिरफ्तार कर खिया गया है.....

श्रांध्र में जो दमन हो रहा है, वह श्रांखें खोल देनेवाला है। 'मा भूमि' नाटक को जिसमें निजाम के विश्वासघात श्रोर रजाकारों के श्रत्याचारों का दिग्दर्शन है जब्त कर लिया गया है। जब्ती से पूर्व यह नाटक नौ महीने के भीतर पचास लाख लोगों के सामने खेला जा चुका है। १९४८ में श्रांध्र नाटक कला-परिषद् की श्रोर से यह नाटक पुरस्कृत हो चुका है। कुछ मास पूर्व, मद्रास सरकार के गवर्नमेंट हाउस में इसका एक विशेष प्रदर्शन किया गया था.... मन्त्री गोपाल रेड्डी ने प्रसन्न होकर ११६) की श्रेडी मेंट की और मंत्री कुरमेया तथा वेंकटराव ने, सावजनिक रूप से इस नाटक की और जननाट पर्संघ के सदस्यों की प्रशंसा की। किन्तु, श्रव इस नाटक की गैरकार्ना घोषित कर दिया गया है— उस नाटक को जो निजाम श्रोर रजाकारों की कर्ल्ड खोलता है!!.....राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर श्रांध्र के प्रायः सभी सांस्कृतिक कार्यकर्ताश्रों को पकड़कर बन्द कर दिया गया है। उनके प्रदर्शनों को देवने के लिए श्रानेवाली जनता का श्रश्रुगैस, लाठी श्रौर गोलियों से स्वागत किया जाता है!.....

कुलकत्ते में, दिगिन बेनर्जा के नाटक 'वस्तुभीत' पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रतिबन्ध के एक पर्ष पूर्व यह नाटक कलकत्ता तथा आसपास के इलाकों में खेला जा चुका है।....सजलराय चौधरी बङ्गाल की एक सुप्रसिद्ध फिल्म कम्पनी के सहायक-निर्देशक ऋौर जन-नाट्यसङ्घ के सदस्य हैं। उन्हें बंगाल जन सुरत्ता कानून के मातहत, बिना कोई ऋारोप लगाये, गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया है.....

'गत फरवरी में स्टेनगन श्रौर रिवालवरें। से मुसजित तीस व्यक्तियों के एक दल ने दिल्लण-पूर्वी एशिया के युवकों के सम्मेलन में श्राने वाले प्रतिनिधियों के स्वाग-तार्थ किये गये जन-नाट्य संघ के श्रायोजन पर हमला किया था......जिसमें जन-नाट्यसंघ के दो सदस्य मारे गये, दो बुरी तरह जख्मी हुए जिनमें जननाट्य सङ्घ के जेनरल मन्त्री श्री निरञ्जन सेन भी थे।...खुले में, पुलिस की श्राँखों के ठीक सामने, हत्यारे हमला करते हैं।

श्रव हम फिर यह पूछना चाहते हैं कि श्रागर यह फासिज्म नहीं तो श्रीर क्या है ? इस वृत्तान्त के बाद क्या श्रापके कान में भी जर्मन फासिस्त हान्स जोस्त के ये शब्द नहीं बज रहे हैं: संस्कृति का नाम सुनते ही मेरा हाथ श्रपने रिवालवर की मूठ पर पहुँच जाता है ?' क्या वह इतिहास इतनी जल्दी लोगों को भूल जायगा, वह इतिहास जो कि इतिहास नहीं श्राज का निर्मम, कान को बुरा लगनेवाला लेकिन सोलहो श्राने सच, यथार्थ है ?

पत्र-पत्रिकात्रों, साहित्य, नाटकों, नृत्यों, बैले, कथात्रों त्रौर पवाहों, बिदेसिया त्रौर होरी से त्रागे बढ़कर दमन की चक्की ने त्राव फिल्मी दुनिया को भी समेट लिया है। त्राव सिनेमा-जगत् में भी पुलिसराज कायम करने की तैयारियाँ हो रही हैं। उसकी कहानी यह हैं।

बँगला के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनोज बसु के विख्यात उपन्यास 'भूलि नाइ' (भूला नहीं हूँ) की हाल ही में फिल्म बनायी गयी है। उपन्यास का विषय है १९०५ का राष्ट्रीय ब्रान्दोलन। लेखक ने सचाई की तसवीर देनी चाही है, इसलिए उसने उस जमाने के पुलिस-जुल्म की कहानी को भी भाषा दी है। सरकारी सेंसर बोर्ड ने इस चित्र को रह कर दिया है।

चित्र सचमुच जनता के स्वार्थ के खिलाफ है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। उस कमेटी में कौन महानुभाव हें, यही नजर भरकर देख लेने से सारी बात समभ में ब्रा जायेगी ब्रौर हमारी ब्रोर से किसी टीका-टिप्पणी की जरूरत न होगी। कमेटी में हैं: पुलिस कमिश्नर एस० एन०

चटर्जी, डिप्टी पुलिस कमिश्तर पी० के० सेन, बंगाल मिल-मालिक संघ के श्रध्यच एस० सी० राय, खुफिया-विभाग के डा० सुधामय दत्त श्रीर बंगाल पावर्स (काला कानून) की सिलेक्ट कमेटी के जे० सी० गुप्त।

इस कमेटी के सम्बन्ध में प्रोफेसर मन्मथ बोस ने कहा: 'सरकार सिनेमा-जगत में राजनीतिक 'गंदगी' (!) बन्द करने पर कमर कसे है। इसी छिए साहित्यकारों-कळाकारों के बद्छे पुळिस-कमिश्चर को छेकर 'संस्कार-कमेटी' बनी है!

जैसे तत्वों को लेकर कमेटी की रचना हुई है, उनसे श्रीर क्या श्राशा की जा सकती थी! हमें तो यह बात नितान्त स्वाभाविक लगती है, इसमें हमें रत्ती-भर श्राश्चर्य नहीं होता कि इस कमेटी ने 'नवजात राष्ट्र' की सुरत्ता के विचार से 'भूलि नाइ' को रह कर दिया! श्राप को भी श्राश्चर्य न हो यदि श्राप इस बात पर ध्यान दें कि 'नवजात राष्ट्र' ये दो शब्द सुद्धी भर पूँजीपित श्रीर सामंती शोषकों के पर्याय हैं, उनके जिनकी सत्ता पुलिस की शक्ति पर ही श्राधारित है। हमारे वे कला-कारगण जिनका हृदय समुद्र की तरह (या मरुस्थल की तरह या चरागाह की तरह!) विशाल श्रीर उद्गम स्थल पर नदी के जल की तरह शुद्ध श्रीर शितल है, हिमालय के शिखर पर श्रासीन होकर वहाँ से वर्ग-संवर्ष को न देख पायें तो यह श्रीर बात है, श्रन्यथा 'भूलि नाइ' जैसे राष्ट्रीय, स्वाधीनता प्रेमी, प्रगतिशील चित्र का रह किया जाना एकदम शुद्ध वर्ग-संवर्ष है जिसमें रत्ती-भर भी मिला-वट नहीं है।

इस घटना के सम्बन्ध में देखिए स्वयं मनोज बसु ने क्या कहा है, उनके शब्दों में कैसी मार्मिक पीड़ा बोल रही है:

'हम ख़ुश हैं कि आजादी मिली है, मगर जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके प्रति श्रद्धांजिल अपित करने की आजादी भी लुप्त हो चली है।'

श्राप जानते हैं, कांग्रेसी सरकार ने श्रपनी इस जनतन्त्र विरोधी, संस्कृति-विरोधी, फासिस्ती हरकत की सफाई देते हुए क्या दलील पेश की है ? उसने कहा--

'मौजूदा हालत में संघर्षोन्मुख फिल्म दिखलाने से राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष का भाव पैंदा होगा!'

नवी समीचा

कहते हैं कि पुलिस-कमिश्नर ने कहा—'त्र्याजकल पुलिस-फौज को किसी तरह नीचा दिखाना ठीक नहीं।'

इसके उत्तर में जब सिनेमावालों की श्रोर से यह कहा गया कि 'भूलि नाह' चित्र में राष्ट्रीय श्रान्दोलन की ही एक सची कहानी को रूप दिया गया है श्रौर इतना ही नहीं श्रॅंग्रेजी श्रमलदारी के पुलिस जलम श्रौर उसके खिलाफ जनता के प्रतिरोध की कहानी हमारे राष्ट्रीय चित्र की हढ़ करने ही में सहायक होगी, तब इसके विरोध में कांग्रेसी, 'राष्ट्रीय' सरकार की श्रोर से, उन लोगों की श्रोर से, जो श्रमी कल तक श्राजादी के श्रान्दोलन में श्रागे श्रोगे थे, गजरे पहनते थे, जिनके नामों की जय-जयकार होती थी, जो कुछ कहा गया वह श्राजादी की लहाई के साथ घृष्णिततम विश्वासघात का एक छोटा-सा उदाहरख है। उन्होंने कहा—

'अँग्रेजी अमलदारी की पुलिस को लेकर ही तो हमारा काम चल रहा है। इसलिए पुलिस के प्रति घृणा के प्रचार को बन्द करना होगा।'

वर्ग संघर्ष अगर यह नहीं तो अगेर क्या होगा ? ऐसा वर्ग संघर्ष जिसने नैतिक हीनता को अपनी सीमा पर पहुँचा दिया है! इतिहास साही है कि जो सत्ताधारी ऐसी बात करने लग जाते हैं उनपर शब्द के तर्क का, न्याय के तर्क का, कोई असर नहीं रह जाता ; वे शक्ति के उपासक हो जाते हैं और अकेला शक्ति का तर्क ही उनकी समझ में आता है!

'भूलि नाइ' वाली यह घटना ऋषने ऋषि में जितनी भयानक है वह तो है ही, वह ऋौर भी भयानक है सिनेमा-जगत को पूरी तरह ऋषने कब्जे में ले लेने की सरकारी कार्रवाइयों के पूर्वाभास के रूप में।

यह गम्भीर त्राशंका की बात है कि पिन्छिमी बंगाल [ श्रीर इसी प्रकार बम्बई के भी ] फिल्म सेंसर बोर्ड की एक कमेटी ने 'पिल्मों से राष्ट्र के पुनर्निमाण, 'ऊँची फिल्म कला की रचना' 'श्रवांछनीय फिल्मों के दमन' श्रादि के लिए सरकार के हाथ में 'विशेष श्रिधिकार' ( श्रपार चमता ) देने की सिफारिश की है।

यह 'विशेष श्रिधिकार' हमारे लिए नयी चीज नहीं हैं। श्रब हम इसका चेहरा खूब श्रच्छी तरह पहचानते हैं।

'दंगा', चोरवाजार त्रौर गुंडागिरी रोकने के लिए बनाया गया विशेष-त्र्राधि-कार त्र्रार्डिनेंस (काला कानून ) त्र्राज किसके खिलाफ काम में लाया जा रहा है, उसे सभी त्रपार होभ त्रौर पीड़ा के साथ देख रहे हैं। जिन समाज-विरोधी

देशी फासिज्म

तत्वों के उन्मूळन की घोषणा के साथ यह आर्डिनेंस बना था, उनका बाल तक बाँका नहीं हुआ है। वे पहले ही की तरह मूछों पर ताब देते घूम रहे हैं। चोर-बाजार का अखंड साम्राज्य कायम है, गुंडागिरी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और दंगे का पोषण करनेवाले लोग और संस्थाएँ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेक्क संघ, मजे में अपना काम किये जा रहे हैं, उसके आधे खुले आधे छिपे संघटन घड़ के साथ बनते जा रहे हैं, पुराने संघटन जो मौसम खराब होने की वजह से जरा दबे पड़े थे, फिर शान से उभर रहे हैं, उनके नये नये अखनार निकल रहे हैं, बिक रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, वातावरण को गंदा बना रहे हैं। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों पर राष्ट्रपिता की हत्या का अभियोग हो, उन्हें यो हर तरह की सुविधाएँ मिलों।

इस तरह हम देखते हैं कि 'दंगा, चोरबाजारी श्रीर गुंडागिरी रोकने के लिए' सरकार ने जो विशेष श्रिषकार श्रपने हाथ में लिये थे उनका इस्तेमाल 'दंगा चोरबाजारी श्रीर गुंडागिरी रोकने के लिए' नहीं, सरकार से भिन्न मत रखनेवाडों के श्रांचे दमन के लिए किया गया, श्रीर हमने देखा कि विशेष श्रिषकार के श्रन्तार्थत 'गुंडे' की परिभाषा में बड़े बड़े किसान श्रीर मजदूर नेता, कम्युनिस्ट श्रीर सोशलिस्ट श्रीर दूसरे वामपन्नीय दलों के लोग, लेखक, किव, गायक, श्रमिनेता, पत्रकार, फिल्मिनिर्देशक, कांग्रेस के प्रराने नेता, श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पुराने सदस्य, घारा सभा के सदस्य, विधान परिषद् तक के सदस्य सब श्रा गये— श्रीर जेलें इन लोगों से भर गयीं!

फिल्म के च्रेत्र में जिस विशेष श्रिष्ठकार या च्रमता की माँग की जा रही है उसका कैसा इस्तेमाल किया जायगा, 'भूलि नाइ' के प्रति सरकार का रख उसका एक हलका-सा संकेत हैं; उस विशेष श्रिष्ठकार के श्रन्तर्गत 'श्रवांछित' फिल्में कौन-सी होंगी यह बताने की श्रावश्यकता नहीं। 'भूलि नाइ' तो ऐसी एक 'श्रवां-छित' फिल्म है ही, श्रीर फिर इस बात की ही क्या गारंटी है कि 'गुंडा' की जैसी परिभाषा की गयी वैसी ही श्रव 'श्रवांछित' की न की जायगी? जैसे 'गुंडे' की परिभाषा में श्रसली गुंडे नहीं श्राते, भलेमानस श्राते हैं (जिनका श्रकेला श्रपराध यह होता है कि वे किसी के हाथ श्रपनी श्रात्मा नहीं वेंचते, किसी पद की उन्हें लालसा नहीं होती, श्रपने स्वतन्त्र चिन्तन के लिए वे कष्ट सहर्ष वरण करते हैं।) वैसे ही सरकार के मत में 'श्रवांछित' चित्र वे नहीं हैं जो समाज को, विशेषतः युवक समाज को, घोर चरित्रहीन श्रीर नपुंसक बनाये डाल रहे हैं, उनमें खुरी-से-बुरी समाज-विरोधी भावनाश्रों का संचार कर रहे हैं, दिन रात श्रश्ठील

नयी समीचा

गानों त्रोर नाचों त्रोर गहिंत संकेतों से उनकी वासना को उत्तेजित कर रहे हैं। नहीं, वे तो बहे निदींष हैं, जनता का मनोरंजन ही उनका उद्देश्य है, उनमें भला क्या बुराई है, उनमें 'श्रवांछित' क्या है! 'श्रवांछित' तो वे चित्र होंगे जो जनता में जायति फैलाएँगे, उसमें उसके श्रधिकारों की चेतना भरेंगे, उसे पूँजीपित के, जमींदार के, राजा के, सरकार के श्रन्याय श्रौर उत्पीदन श्रौर शोषण के विस्द्ध उठ खड़े होने का संदेश देंगे, श्राज की घोर काली श्रमानिशा को चीरकर नये बिहान की श्रोर बढ़ने के लिए उसका श्रावाहन करेंगे,—वे चित्र होंगे 'श्रवांछित'!

हाँ, 'त्र्यवांछित' तो वे होंगे, मगर किसकी दृष्टि से !—जनता की दृष्टि से नहीं, शोषकवर्ग की दृष्टि से ।

त्र्याज की शासन व्यवस्था में दमन का वह एक ही तर्क है जिससे एक स्रोर अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता और विचारक 'गुरडे' घोषित करके जेल में सदाये जाते हैं जब कि समाज विरोधी लोग (दंगाई और गुगडे और अनाजचोर-कपड़ाचोर ) छुट्टे साँडों की तरह चूमते हैं, अरीर दूसरी स्रोर श्रेष्ठ, जनरुचि का परिकार करनेवाली, प्रगतिशील फिल्में 'त्र्यवां छित' वोषित करके दवा दी जाती हैं जब कि 'रतन' और 'दिला' और 'शहनाई' और 'खिडकी' जैसी मोंडी, कामोत्तेजक ग्रीर ग्रश्लील फिल्में ठाठ के साथ चलती हैं, लाखों-करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं । वे 'अवांछित' नहीं हैं, कोई उन पर उँगली नहीं उठाता यद्यपि उनसे राष्ट्रो के चरित्र का भीषण अधः पतन हो रहा है। उनसे जनता की कलात्मक रुचि का भयङ्कर सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि हीन-से-हीन, गंदे-से-गंदा मनोरञ्जन करना ही उनका उद्देश्य है। राष्ट्र के नैतिक निर्माण पर उनका क्या दुष्प्रभाव पह रहा है इसे देखने की फ़र्सत सरकार को नहीं है। वे सरकार की दृष्टि में 'त्रवां छित' नहीं हैं श्रीर क्यों हों! सरकार ऐसे ही चित्र ( ऐसा ही साहित्य, ऐसी ही कला ) तो चाहती है जो जनता की सहज वृत्तियों के निम्नतम स्तर पर उतरकर उसको श्रपनी मांसल छलना के मायाजाल में इस बुरी तरह उलका लें कि उसे दूसरी गंभीर, स्रावश्यक बातों पर ध्यान देने के लिए स्रवकाश, शक्ति स्रीर रुचि ही बाकी न रहे । यह कड़वी मगर सची बात है कि सरकार जान-बूमकर ऐसे चित्रों को प्रथय देती है स्त्रीर सामाजिक संघर्ष ज्यों ज्यों तीत्र से तीत्रतर होगा त्यों त्यों इस तरह की रचनात्रों की ख़ौर भी बाढ़ ख़ायेगी, फिल्म के चेत्र में, साहित्य ख़ौर श्रन्य कलाश्रों के चेत्र में, सभी चेत्रों में।

सरकार ने 'संस्कार कमेटी' बिठा दी हैं जरूर, लेकिन वह इन दूषित प्रश्च-

त्तियों का संस्कार कभी नहीं करेगी, वास्तव में जिनका संस्कार श्रपेक्षित है। श्रन्था वह दिन श्रव दूर नहीं है (बिल्क श्रपने कुछ फिल्मिनिदेंशक मित्रों की बात के श्राधार पर कह सकता हूँ कि वह दिन बहुत हद तक श्रा गया है, श्राज भी है ) जब लोग भोंडे, कुरुचिपूर्ण मनोरंजन के श्रतावा श्रीर कुछ पाना कबूल ही न करेंगे। 'भूलि नाइ' जैसी फिल्मों को रह करके श्रीर श्रपने लिए सेंसर के 'विशेष श्रिधिकार' की माँग करके सरकार हमको उसी सांस्कृतिक सर्वनाश की श्रोर ले जा रही है।

इसीलिए बंगाल के कलाकार जी-जान से सरकार के इस अनिधकार हस्तन्तेप का विरोध कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में विख्यात साहित्यकार ताराशंकर बनर्जी ने कहा:

'त्रांग्रेजी त्रामलदारी में सिनेमा नियंत्रण की जो व्यवस्था थी, उसके खात्में की ही माँग हम कर रहे थे। राष्ट्रीय सरकार का मतलव यह तो नहीं है कि हर चित्र में हम उसी की निर्धारित राह पर चलें। दंड-मुंड का मालिक बनाकर उन्हें गिह्यों पर नहीं बैठाया गया है। देश की जिस लाखों लाख जनता ने जंगे त्राजादी में कुर्वानियाँ की हैं उस पर त्राविश्वास करने का त्राधिकार उन्हें किसने दिया है शत्रार कला में सुधार करने की सचमुच ही जरूरत है तो जिन साहित्यकारों त्रों कुर्वाकारों ने कला की रचना की है, वे क्या यह काम नहीं कर सकते?'

विख्यात ग्रिभिनेता ग्रहीन्द्र चौधुरी ने कहा —

'सरकार के इस बेहूदा प्रस्ताव का विरोध करने की इच्छा तो नहीं, मगर डर है कि दमन नीति का यह श्रंकुर एक दिन विशाल विषवृत्त वन जायगा। कैंची चलाने के श्रलावा सरकार ने सिनेमा किला के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसी 'कैंचीधारी' संस्था को श्रौर भी श्रिषकार दिया जा रहा है!

प्रो॰ मन्मथ बसु ने कहा —

'बड़े-बड़े स्त्रादर्शा' की बात करके धाँधली दूर करने के नाम पर सरकार हमारे हाथ-पाँव जकड़कर सत्ता की गद्दी पर बनी रहना चाहती है।'

श्रसल बात यही है। यही कारण है कि श्राज उनके चलते केवल उन फिल्मीं, नाटकों, नाच-गानों, चित्रों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाश्रों की खैरियत है जो नयी चेतना से शत्य हैं, जिनमें श्राज का वास्तविक, यथार्थ सामाजिक परिवेश श्रौर उसमें जनता के दायित्व का बोध नहीं है; जो पाठक श्रौर दर्शक श्रौर श्रोता को श्राज के भारत से, भूख, गरीबी, दमन, ब्लैकमार्केट श्रौर श्रनाहार मृत्यु से हटाकर या

नयी समीचा

तो वृणिततम कामुकता के पंक में फँसा दें या प्राचीनकालीन, मौर्ययुगीन या बुद्धकालीन या गुप्तकालीन मुवर्णयुग के स्वप्नलोक की सेर करायें जब कि भारत धनधान्य से पूर्ण था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी और वह कला व संस्कृति के उच्चतम शिखर पर था, आदि (पौराणिक फिल्मों की बहुलता मी द्रष्टच्य है) जो आज की नग्न दीनता और श्वासरुद्ध त्रास की प्रेतल्लायाओं को किसी मंत्रवल से भगाने में योग दें; जो अपनी हीनतम अवसर वादिता के वशीमृत होकर भूठी आशाओं के ऐसे मुवर्णमृग दौड़ा दें कि राम (जनता) उनमें उल्फ्म जाये और रावण सीता (स्वाधीनता) का अपहरण कर ले जाये!

पंद्रह त्रगस्त के श्रवसर पर बहुत से पत्रों ने श्रपने विशेषांक निकाले हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य श्रलग-त्रलग उनकी श्रालोचना करना नहीं, लेकिन उन्हें देखने से (उदाहरण के लिए दो को ले लें, 'श्राजकल' जो कि सरकारी पत्र है श्रीर 'संगम' जो कि विहला का पत्र है ) ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य जनता को उस व्यक्ति की-सी स्थिति में ला खड़ा करना है जो वम्बई या कलकत्ता पहुँच कर वहाँ उगा सा खड़ा विजली के बड़े-बड़े लाल-नीले हरे-पीले श्रव्हर जलते-बुक्तते देख रहा हो; उसके पेट में श्राग लगी हुई है श्रीर तन नंगा है लेकिन उसकी श्रांखों के श्रागे बड़े-बड़े रंग-विरंगे हरूफ चमक श्रीर बुक्त रहे हैं:

श्रशोक....विक्रमादित्य....बुद्ध....भजंता......मोहेन जोद्ड़ो...तक्ष-शिला...यवन....आर्य....आर्य....यवन....तक्षशिला...मोहेन जोद्ड़ो... श्रजंता...बुद्ध...विक्रमादित्य...श्रशोक.......

ग्राज हमारे देश में सचाई के लिए जगह नहीं है क्योंकि सचाई में तूफानों का जोश है ग्रीर सरकार के पैर फूस के हैं!

श्रीर जैसे जैसे वर्गसंवर्ष तीव्रतर होगा, जैसे जैसे 'राष्ट्रीय' सरकार के सम्बन्ध में जनता के भ्रमों का उच्छेद होगा श्रर्थात् जैसे जैसे उसका सामाजिक श्राधार संकुचित होगा वैसे वैसे कला श्रीर संस्कृति के च्रेत्र में भी श्रीर भयावह स्थिति सामने श्रायेगी। घीरे-घीरे सारे श्राधुनिक वाङ्मय में, मोटे रूप में, तीन ही प्रवृत्तियाँ रह जायेंगी: कामोत्तेजना, युद्धोत्तेजना टीर श्रतीत गौरव।

कला ग्रौर संस्कृति के त्तेत्र में भी भारत हिटलरी फासिज्म के चरण चिह्नों पर चलना सीख रहा है। यदि कला ग्रौर संस्कृति के प्रहरी समय रहते उसका प्रतिकार नहीं करते तो उन्हें श्रपनी लेखनी-तूली लेकर कमिश्नर ग्रौर पुलिस किमिश्नर के इशारों पर नाचने के लिए तैयार रहना चाहिए! वह दिन अब पास है जब साहसी और ईमानदार लेखक, जिनकी रीढ़ नहीं टूटी है, सीखचों के मीतर बन्द होंगे और सरकारी टुकड़े खानेवाले, और आत्मिक ऐश्वर्य तथा प्रतिमा की दृष्टि से नितान्त टुटपूँजिये लेखक 'राष्ट्रीय' सरकार का राग अलापेंगे और अपना इहलोक बनायेंगे! अपनी सारी 'आध्यात्मिकता' के बावजूद परलोक की चिन्ता वे नहीं करते! वह दिन अब पास है जब कुछ भारतीय 'साहित्यकार' जर्मन फासिस्त 'साहित्यकारों' के दिखलाये हुए मार्ग पर चलते हुए एक ऐसे रूपक अथवा ऐसी कहानी की सृष्टि करेंगे जिसमें भारत को एक सोती हुई रित-सी सुन्दरी अपसर के रूप में चित्रित किया जायगा, और यह अपसरा जागेगी कामदेव-से सुन्दर राजकुमार (नेहरू) के अशेष्टों के स्पर्श से!— अनिरुद्ध उषा का चुंबन करेगा!

लेकिन उस दिन सूरज नहीं निकलेगा !

श्रक्तूबर १९४८

¥

श्रीर प्रमाण चाहिए?

युक्तप्रांतीय सरकार की पुलिस श्री रुद्रदत्त भारद्वाज को १०४° बुखार की हालत में पकड़ कर जेल ले गयी, श्रीर वहीं उनकी मृत्यु हो गयी।

श्रार० डी० ( रुद्रदत्त ) भारद्वाज देश के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय सिमिति के सदस्य थे। वे पहले कई वर्षों तक पार्टी की उच्चतम सिमिति पोलिटब्यूरों के सदस्य भी रह चुके थे। वे कई वर्षों तक श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। तब के कांग्रेसी श्रीर कम्युनिस्ट की हैसियत से उनका चलाया हुत्रा कानपुर का मजदूर त्रांदोलन त्रांज भी उनके श्राथक परिश्रम के जीवित स्मारक के रूप में खड़ा है। इधर छः सात वर्षों से वे च्य से पीड़ित थे। इस दशा में कोई भी राजनीतिक कार्य उनके लिए संमय न था। उन्हें पूर्ण विश्राम का त्रादेश दिया गया था, श्रीर श्राज के नितान्त विश्रामहीन युग में वे इसी श्रादेश का पालन कर रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने एक व्याख्यान नहीं दिया, एक भीटिंग में नहीं गये, यहाँ तक कि पार्टी की केन्द्रीय सिमिति की मीटिंग में भी नहीं गये, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ही ऐसी न थी।

कम्युनिस्ट पार्टी पर भारत सरकार का ऋौर तमाम प्रान्तीय सरकारों का भीषण कोप है, यह हमें मालूम है। इस कोप का कारण भी हमको मालूम है, पर इस समय वह विवाद संगत नहीं।

इस समय हम न्याय श्रीर जनतंत्र की बात करना चाहते हैं। दो कारणों से। एक तो यह कि श्राज संसार में इन्हीं श्रादशों का बोलवाला है, दूसरे यह कि कांग्रेसी हुकूमतें स्वयं इन्हीं श्रादशों का दिढोरा पीटती हैं। जेळ में भारद्वाज की हत्या करके उन्होंने श्रपने सिर कितनी भारी जवाबदेही ली है, इसका गुमान उन्हें श्राज नहीं, कुछ समय बाद होगा।

हमने समभा-ब्र्मकर 'हत्या' शब्द का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति सात साल से यद्मा से पीड़ित हो, उसे १०४ डिग्री बुखार में जेल ले जाना श्रौर छुरी से उसका गला रेत देना, दोनों एक ही बात है, शायद छुरी से गला रेतना कम कठोर होता!

श्री लालबहादुर शास्त्री ने श्रपनी सफाई देते हुए कहा है कि सिविल सर्जन को इस बात का पता नहीं चला कि भारद्वाज की मृत्यु इतनी सिव्लक्ट है। पता भी भला कैसे चलता, वहाँ तो सैंया भये कोतवाल श्रव डर काहे का वाली बात है। हम तो यह तक कहने को तैयार हैं कि एक नुकते से सिविल सर्जन का कहना ठीक है। ठीक वह इस श्रर्थ में है कि वास्तव में भारद्वाज की मृत्यु संनिकट न थी, श्रपनी दीर्घ बीमारी में उन्होंने ऐसी न जाने कितनी स्थितियाँ श्रपने कठोर संयम श्रीर समुचित परिचर्या, सेवाशुश्रूषा के बल पर सफलतापूर्वक फेली होंगी, इस बार भी यही श्रिषक संभव था कि वे रोग से लडकर उस पर विजय पाते। इसीळिए हम श्रीर जार देकर कहना चाहते हैं कि टाटबहादुर शास्त्री की पुलिस ने भारद्वाज की हत्या की है। यह कि उनकी मौत पास न थी, उन्हें मौत के पास ले जाया गया श्रीर श्राखिर को मार डाला गया—यही श्रसलियत है। इस पर लाल कर्ल्ड मुलम्मा किया जाय, मगर उससे श्रसलियत नहीं छिप सकती।

लाल बहादुर शास्त्री ने मृत व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति का कुछ प्रदर्शन भी किया है, दो आँसू गिराने की भी कोशिश की है। अगर वे दिल का गहरा-इयों से निकले हुए आँसू होते तो भी भारद्वाज को जिन्दा करने में असफल रहते। मगर वह आँसू नकली हैं, उनसे उस वीर सैनिक को अपनी मौत में भी तकलीक पहुँचेगी। ज्यादा अच्छा होता, अगर शास्त्री जी ने उन्हें खर्च न किया होता।

हमें इस मौत का गिला नहीं है। यह क्रान्तिकारियों श्रौर क्रान्ति-विरोधियों की लड़ाई है। क्रान्ति कुर्वानियाँ लेती है। श्रभी तो शुरूश्रात है। यह तो क्रान्ति का प्रथम चरण है। श्रभी न जाने क्रितने लोगों को कुर्वानी देनी होगी। हम भारद्वाज की मौत पर श्राँस बहाकर उस वीर शहीद का श्रपमान नहीं करना चाहते।

मगर रोना हमें इस बात का है कि यह हत्या जनतन्त्र की दहाई देनेवाले लोगों ने न्याय श्रीर सरचा के नाम पर की है। श्रगर यही न्याय है तो जङ्गल का न्याय फिर कैसा होगा और अगर यही सुरचा है तो फिर पूँजीपतियों जमीशरों श्रीर श्रन्य शोषकों की सरचा का रूप कैसा होगा! हमें कोई शिकायत न हो अगर भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें खले आम यह घोषणा कर दें कि <sub>ं</sub> न्होंने विङ्ला और ताता श्रीर पदमपति सिंहानियाँ श्रीर वड़े-वड़े राजाश्री जागीरदारी की रदा करने का बीहा उठा लिया है जीर जो भी उनका विरोध करेगा. उसको व कुचल देंगे। मगर ये सरकारें खुले आम भला ऐसी बात कैसे कह सकती हैं। चिन्ता की कोई बात नहीं, वास्तविक घटनाएँ दिनों दिन उनका असली रूप उवाइ दे रही हैं और अब वह शाम वही पास आती जा रही है जब जनता की ग्रांखें भी पूरी तरह खल जायँगी ग्रीर वह ग्रपने ग्रसछी ग्रीर नकली, भूठे और सचे दोस्त का विवेक कर सकेगी। उसी घड़ी की आतर प्रतीचा में त्राज हम आँस नहीं बहाते क्योंकि वह बही प्रतिशोध की बही होगी। भारत की का नाकारी जनता ने इस मौत को खून की चूँट की तरह पिया है श्रीर वह समय त्राने पर इसका बदला लेगी. इस विषय में सन्देह के लिए गुलाइश नहीं है।

पर श्राज उनका चेहरा हमारी श्राँखों में घूम रहा है। इन पंक्तियों का लेखक एक बार भारद्वा न से मिला था। भुवाली में। सैनटोरियम में वह श्रलग एक कुटीर लेकर रहते थे। मैं रातभर उनके सक्त रहा था। मैं वहाँ श्रपने एक मित्र से मिलने गया था। वह मित्र भारद्वाज का श्रनन्य प्रीतिभाजन था (या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध है नहीं जानता क्योंकि वह मित्र तो है पर उसको प्रीति देने वाला भारद्वाज श्रव नहीं है!) तभी मैं भारद्वाज से मिला था। उनका कठोर, संयमशील, दृद, मनस्वी, मेघावी, श्रत्यन्त इँसमुख चेहरा मेरी श्राँखों के सामने घूम रहा है। उस श्रादमी को कांग्रेसी सरकार ने मार डाला, उस श्रादमी को। सात वरस के इस जीर्ण रोगी से सरकार को क्या भय था, यह श्रासानी से

नयी समीचा

समभ में नहीं त्राता। शायद उनकी मनोवृत्ति में भी प्रकृति का यही तथ्य कार्य कर रहा था कि सिंह किसी कारण से यदि त्रशक्त भी हो रहा हो तो भी शृगाल उससे भय खाते ही हैं।

भुवाली के मेरे उन मित्र की चिट्टी भारद्वाज के मरने पर श्रायी है। उसमें उन्होंने यह तो लच्य किया ही है कि एक क्रान्तिकारी से उसका दुश्मन इतना भय खाये, यह क्रान्तिकारी का सबसे बहा सम्मान है; लेकिन उसने एक बात बड़े दर्द के साथ लिखी है। उसने लिखा है कि इतिहास का यह कितना बड़ा व्यंग्य है कि वह भारद्वाज जिसने कांग्रेस की खातिर ग्यारह बरस की श्रायु में घर छोड़ा, अन्त में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल की जेल में १०४ डिग्री ज्वर में तपता हुआ दम तोड़े। पूर्ववर्ती अंग्रेज सरकार ने भारद्वाज का बलिष्ट शरीर तोड़कर उसे क्षय का रोग दिया, कांग्रेसी सरकार ने मृत्यु में उसकी अंतिम परिणति कर दी।

भारतीय रंगमञ्ज पर वर्ग-संघर्ष का रूप इतनी जल्दी इतना उम्र हो जायगा, इसकी कल्पना कम हो लोगों ने की थी। मगर वह संघर्ष तो ऋव सामने है। मजदूरों के ऋंतर्राष्ट्रीय गाने के शब्दों में 'यह ऋंतिम जंग है ऋपनी।' इतना कहने के बाद उस दिशा में ऋौर कुछ कहने को नहीं रह जाता।

श्रव हम दो शब्द कहना चाहते हैं उन उदारपंथी लोगों से जो श्रव तक कांग्रेस की जनतंत्रात्मकता श्रादि से बड़ी-बड़ी श्राशा लगाये बैठे हैं। उनके लिए श्रव भीषण श्रात्ममंथन का समय उपस्थित है। वे या तो श्रपनी श्रांखें मूँद लें श्रीर कान बन्द कर लें श्रीर किर कहें कि हम कुछ नहीं देखते श्रीर कुछ नहीं मुनते, या तो श्राये दिन होने वाली इन घटनाश्रों को देखें श्रीर इनके प्रकाश में (या श्रंधकार में!) श्रपनी चिराचरित श्रास्थाश्रों की परीक्षा करें।

श्री सुमिन्नानन्दन पन्त ने १५ श्रगस्त, १९४७ पर श्रपने उच्छ्वसित उद्गार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं :—

त्राज मौर लास्रो है, कदली स्तंभ बनास्रो, ज्योतित गंगा जलभर, मंगल कल्या सजास्रो!

पन्द्रह त्र्यास्त को मिली हुई 'त्र्याजादी' से बहुतों को घोखा हुन्ना। श्रव त्र्याये दिन होने वाली घटनाएँ श्राँखों में उँगली डाल-डाल कर हमें उस 'त्र्याजादी' की नग्न वास्तविकता का दिग्दर्शन करा रही हैं। क्या श्रव भी हमारी श्राँखें न खुलेंगी ?

ऊपर जो पंक्तियाँ हमने उद्घृत की हैं, उनमें यह उद्गार चिह्न (!) ही हमें सच जान पढ़ रहा है! 'ज्योतित गंगा जल मर मंगल कलश सजाक्रो' क्योंकि एक तपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता को जनतन्त्र के नाम पर इसलिए मार डाला गया है कि वह अधिकार-मद में भूले हुए एक राजनीतिक दल की हां में हां नहीं मिलाता, उससे भिन्न मत रखता है; जो भिन्न मत रखने के अलावा और कुछ उसके प्रतिपादन के लिए कर भी नहीं सकता क्योंकि पहले के शासकों ने उसे इस बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह कुछ कर सकता ही नहीं, जो सात साल से बिस्तर पर है—या था!—जरूर मंगल कलश सजाक्रो! और उसमें भारद्वाज और उसके अनेक गोली खाये हुए साथियों की अस्थियाँ रख दो!

भारद्वाज की हत्या जनतंत्र की हत्या है। भारद्वाज की हत्या मनुष्यता की हत्या है।

यह हम मानते हैं कि जो अधिकार व्यक्ति को नहीं होता, वह राज्य को होता है—अर्थात् हत्या करने का अधिकार, लेकिन तो भी इतना नम्र निवेदन हम अवश्य करना चाहते हैं कि ऐसी हत्याओं के अभिशाप से सत्ता के सिंहासन डोले विना न रहेंगे।

ग्रप्रैल '४⊏

## मैक्सिम गोकी

\*

जीवन के कहवे अनुभवों से ही अपने नाम की सृष्टि करनेवाले अलेक्सी मैक्सिमोविच पेशकोक्र, मैक्सिम गोकीं, का जन्म सन् १८६७ ई० में नीज़नी नोवगोरोद में हुआ था।

गोर्की के साहित्य को समसने के लिए उसके जीवन का थोड़ा-सा परिचय भी श्रावश्यक है। सात बरस की श्रायु में ही श्रानाथ होकर बालक गोर्की ने पहले-पहल यह जाना कि जीवन एक वड़े भयानक संवर्ष का नाम है। उसमें किसी श्रोर से किसी प्रकार की सहायता की श्राशा रखना बेकार है। सहायता माँगने पर भी नहीं मिलती। श्रादमी श्रगर जीने की इच्छा रखता है तो उसे श्रकेले ही लड़कर श्रपने लिए जगह बनानी होगी। समाज से किसी श्राश्रय या सहायता की श्राशा एक छलना है, मृग-मरीचिका है।

गोर्की की 'शेलकरा' श्रीर श्रन्य कई कृतियों में वोल्गा का जो सजीव चित्रण है, उसका कारण यही है कि माँ की गोद से वंचित वह बचपन से ही वोल्गा की लहरों पर पला। वोल्गा की गड़गड़ाहट को ही उसने चित्रित कर दिया हो, सिर्फ यह बात भी नहीं है। वोल्गा ने उसके चरित्र के निर्माण में एक स्थायी प्रभाव के रूप में काम किया है। कदाचित् वोल्गा की लहरों से ही उसने जीवन को एक लहर, एक प्रवाह के रूप में देखना सीखा हो, वोल्गा के थपेड़ों में ही उसे जीवन के थपेड़ों का पूर्व-परिचय मिला हो, वोल्गा के उतार-चढ़ाव में ही उसे जीवन के उतार-चढ़ाव की भाँकी मिली हो। जैसा गोर्की के एक श्रालोचक ने लिखा है, वोल्गा ही उसकी सच्ची माँ बनी। जीवन की श्रपनी पहली दीचा उसे वोल्गा की लहरों पर मिली।

श्रीर ठीक भी है। जारशाही रूस में एक श्रनाथ वालक को यह दीचा श्रीर

मिल भी कहाँ सकती थी। चारों ग्रोर ग़रीबी ग्रीर ग्राशिचा का चटियल मैदान फैला हुस्रा था। किसानों स्त्रौर मज़दूरों को पीसकर ज़ारशाही पनप रही थी। जहाँ जीवित रहना ही एक संघर्ष हो, वहाँ बालक गोर्की का जीवित रहा स्राना स्वयं एक आरचर्य की बात है। पर इसके लिए गोर्की को अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ को छोड़कर श्रौर किसी का श्राभार मानने की श्रावश्यकता नहीं है। पचीसों मोटे-फोटे काम करके गोर्कों ने अपना पेट पाला और आगे के संघर्षों के लिए शक्ति ग्रहण की । वोल्गा पर चलनेवाले एक स्टीमर में नौकरी करते समय ही उसे साहित्य के प्रति श्रनुराग पैदा हुन्ना । इसका जनक था स्मूरी नामक एक व्यक्ति जो स्टीमर का रसोइया था। वहीं गोर्की को तरह-तरह के उपन्यास त्र्यौर कहानियाँ सुनाता श्रीर इस प्रकार गोर्की के मन में पढ़ने की लालसा जागी। सोलह साल की श्रायु में वह कजान विश्वविद्यालय गया। उसका विचार था कि जैसे अकाल के समय भूखों को रोटी बँटती है, वैसे ही अशिच्चितों को शिच्चा भी बँटती होगी। लेकिन कज़ान में जाकर उसे अपनी भूल मालूम हुई: श्रीर सभी वस्तुश्रों की ही तरह शिचा भी लद्मीपुत्रों को ही मिलती है। गोकीं के जीवन का यह शायद सबसे कड़वा अनुभव था। उसे ज़बर्दस्त चोट लगी और वह आवारों की तरह दर-दर मारा-मारा फिरने लगा। दो-ढाई साल के त्रावारों के जीवन ने उसे जीवन के प्रति वितृष्णा से भर दिया त्रौर उसने थक हार कर उन्नीस साल की त्रायु में ग्रपने सीने में गोली मार ली।

लेकिन संयोग से बच गया। १८९३ में उसकी मुलाकात विख्यात रूसी लेखक कोरोलेंको से हुई। इस मुलाकात ने उसके जीवन की धारा को पलट दिया। यह कहना एक प्रकार से कदाचित् ठीक ही होगा कि गोकीं के वास्तविक जीवन का इतिहास कोरोलेंको से मिलने के बाद से शुरू होता है। उसके पहले का सारा काल गोकीं के जीवन का प्रागैतिहासिक, अन्धकार शुग है। कोरोलेंको ने ही उसे लेखक बनाया। यों सामग्री की कमी गोकीं के पास नहीं थी। शोषित जीवन का उसे गहरा सर्वांगीण परिचय था। अपने चौबीस वर्ष के जीवन में उसे 'निम्न' वर्ग के जिन प्राणियों का परिचय मिला, वे ही उसके क्रान्तिकारी साहित्य के मूलाधार बने। लच्मीपुत्रों के समाज द्वारा बहिष्कृत वे 'जो कभी इन्सान थे' धिर-men ही उसके पात्र बने। जिन आवारे चिरत्रों का प्राधान्य गोकीं के साहित्य में है, वे भी वे ही थे जिनसे गोकीं का निजी परिचय था, वे ही जो समाज की विषमता के कारण, बेकारी के कारण मेहनतकश की ईमानदार ज़िन्दगी छोड़कर आवारागदीं की ज़िन्दगी अपनाने के लिए मजबूर हुए थे।

नयी समीचा

कारालको से परिचय होने के बाद जब गोकीं ने मजबूत हाथों से अपनी कलम पकड़ी, तब उसे अपनी दुनिया का, गरीबों, मूखों और नंगों की दुनिया का पूरा परिचय प्राप्त था। अपने पात्रों के अनुभव उसके अपने अनुभव थे, उनकी अनुभृतियाँ उसकी अपनी अनुभृतियाँ थीं। वह भी उन्हीं में से एक था। अपने जीवन के चौबीस और प्रधान रूप से सबह वर्ष उसने भूख, गरीबी और बदहाली की वे तमाम चोटें सही थीं जो उसके वर्ग के प्राणी चिरकाल से सहते आ रहे थे। उनकी पीड़ा की कहानी उसकी मांस-मजा का आंग बन गयी थी। इसी लिए वह लेनिन के शब्दों में शोषित जनता का सबौत्तम लेखक बन सका। पर उसको लिखने के रास्ते पर लगाया कोरोलेंको ने। इसी लिए कोरोलेंको से गोकीं को मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है। कोरोलेंको का गोकीं के जीवन पर कितना विधायक प्रभाव पड़ा है, इस विषय में स्वयं गोकीं ने अपने वृत्तकार गोरीदेत्स्की को लिखा था:

'एक शब्द भी कहीं घटाये-बढ़ाये बग़ैर यह लिखो : कोरोलें को ने गोर्का को लिखना सिखाया और अगर गोर्की कोरोलें को की शिद्धा से लाभ नहीं उठा सका है तो इसमें गोर्की का ही दोष है। लिखो : गोर्की का पहला शिद्धक था सैनिक-रसोइया स्मूरी ; उसका दूसरा शिद्धक था, वकील लानिन; उसका तीसरा शिद्धक था अले क्लैंडर कालूजनी, उन लोगों में से एक जो कभी इंसान थे ; उसका चौथा शिद्धक था कोरोलेंको......'

द्योधित जनता की तकलीफ़ों का इतिहास गोकीं के पन्नों में संचित है। गोकीं को पढ़ते समय सनने लेखक की शक्ति का अनुभव अवश्य किया होगा। उसका कारण यही है कि अपनी विल्रज्ञण रूप से तीव्ण आँखों से गोकीं ने संसार को देखा था। गोकीं के साहित्य में शक्ति का जो स्रोत सर्वत्र प्रवाहित दीख पहता है, उसका कारण जीवन के प्रति गोकीं का स्वस्थ दृष्टिकोण ही है। गोकीं के पहले भी यथार्थवादी लेखक हो गये थे। रेशेतिनकोफ़, लेबितोफ़, उस्पेंस्की आदि ने जीवन का नग्न, यथार्थ चित्रण किया है। पर उनके चित्रण में और गोकीं के चित्रण में एक बहुत तात्विक अन्तर है। उस्पेंस्की आदि के पात्र दयनीयता की प्रतिकृति हैं। उनका स्वाभिमान, आत्मिवश्वास, स्वतन्त्रता की भावना, सब उनमें लुत-सी हो गयी है। स्वतन्त्रता की भावना नष्ट होने के साथ साथ स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं है। वे अपने भाग्य को रोते हैं। अपने को, अपनी जिन्दगी को कोसते हैं। वे निरे असन्तोष की प्रतिमाएँ अवश्य हैं, पर यह असन्तोष का कोसते हैं। वे सिरन्तिकारी का असन्तोष नहीं है, इस असन्तोष में दृदय की ज्वाला नहीं है:

यह असन्तोष कर्मे की ख्रोर प्रवृत्त नहीं करता। यह असन्तोष राख का एक देर है। गोर्की के पात्रों में भी ऋसन्तोष रहता है। पर वह क्रान्तिकारी है। वह राख का नहीं, बारूद का देर है। उसके पात्र भाग्य को नहीं कोसते। जीवन को ऋगर वे कोसते हैं तो इसलिए नहीं कि उससे उन्हें अनुराग नहीं है, बल्कि इसलिए कि बहुत श्रधिक श्रनुराग है। उनमें बहुत श्रधिक स्वाभिमान श्रौर श्रात्मविश्वास होता है। वे त्राज़ादी का मतलब समभते हैं। त्राज़ादी की त्राग उनके ग्रन्दर जलती है। उनके शरीर शिकजे में कसे हुए हैं, पर उनका मन उन्मुक्त रहता है, क्योंकि उनमें चेतना होती है। श्रपनी श्रष्टुलाश्रों की वास्तविकता को समभनेवाला प्राणी उतना शृङ्खलावद नहीं होता जितना वह जिसे ऋपनी शृङ्खलास्रों का ज्ञान तक नहीं है। जैसा गोर्का के एक ग्रालोचक ने लिखा है 'के₁ल श्रॉस्ट्रोव्स्की≉ के पात्रों में हमें गोकीं के त्रावारों से कुकु-कुछ मिलते-जुलते प्राणी देखने की मिलते हे—प्रसन्न, स्वतंत्र, जीवन श्रौर प्रकृति श्रौर सौन्दर्य के श्रनन्य उपासक 🗙 🗙 🗙 ' 'गोर्का के त्रावारों में उन सामाजिक त्र्यत्याचारा की चेतना त्रा गयी है जिनक कारण उनका जीवन पिस रहा है। उन्हें श्रपनी शांक्त का भी पूरा ज्ञान है श्रौर वे समाज के खिलाफ़ खुळी बग़ावत का फडा बुलन्द करतें हैं। भाग्य भला इन त्रावारों को क्या कुचलेगा, इन्हें तो त्रपनी भूख श्रीर ग़रीबी का त्राभिमान है।' त्रोरलोफ़, कोनोवलोफ़, बुड्ढी इज़रगिल, माकर शूद्र, कुज़मा क्सियाक, वारंका श्रोलेसोवा त्रादि सभी ऐसे ही पात्र हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि गोकीं नग्न यथार्थ का चित्रण करके ही क्यों नहीं रक जाता जैसा कि उसके पूर्वगामी अनेक औपन्यासकों ने किया था ? क्योंकि गोकीं का यह विश्वास था कि लेखक को सामाजिक अवनित का लेखा जोखा पेश करके, दैनंदिन जीवन का फोटो देकर ही न बैठ जाना चाहिए। उसे लोगों के दिला में आजादी की उमंग पैदा करनी चाहिए। उसे उत्साह और आत्मावश्वास के साथ बोलना चाहिए, जिसमें मनुष्य में नये प्रकार का जीवन रचने की अदम्य लालसा जगे।

यही गोकी की कला, उसके मानववाद Humanism की विशेषता है। वह मानवता को जंजीरा में जकड़ा हुआ ही नहीं देखता, आजादी के लए लड़ता और मरता, आजाद होता हुआ मा देखता है। इसा लए वह रेशोबनिकाफ़ और उस्पेंकी की तरह जीवन के नग्न यथाधपूर्ण चित्र देकर ही संताप नहां कर

**<sup>#</sup> एक रू**सी नाटककार ।

लेता। उसके आगे मनुष्य का क्रान्तिकारी भविष्य भी रहता है जो वर्तमान की बदल देने की क्षमता रखता है। ओरलोफ़ परिवार नामक कहानी के नायक ओरलोफ़ को देखने से भोकीं के तमाम पात्रों का लगभग ठीक-ठीक अन्दाज़ हो जायगा। ओरलोफ़ कहता है: मेरी आत्मा भीतर ही भीतर जलती रहती है। मुक्ते जगह चाहिए जिसमें मेरी शक्ति ठीक से समा सके। मुक्ते अपने अन्दर अदम्य शक्ति का अनुभव होता है! अगर हैजा, थोड़ी देर को मान लो, आदमी बनकर, राज्ञस बनकर—इलिया मुरोमेत्स ही क्यों न हो वह फिर—आ जाय तो मैं उससे मिड़ जाऊँगा! में कहूँगा, 'यह मौत तक की हमारी लड़ाई है। तम एक ताक़त हो और मैं, प्रिश्का ओरलोफ़, भी एक ताक़त हूँ, आओ देखें कौन ज्यादा बड़ी ताकत हैं।

यह एकदम दूसरी बात है कि स्रोरलोफ़ स्रौर उसके भाईबन्द गोर्की के तमाम पात्र शोषक राक्षसों से मोर्चा लेनेवाले हद्वेता क्रान्तिकारी न होकर आवारे ही रह जाते हैं श्रीर श्रावारे ही मर जाते हैं। लेकिन यह भी सच बात है कि उनमें बहुत ताक्षत है, बहुत जोश है, बहुत प्राण है। उन सबकी शक्तियों को उचित दिशा चाहे न मिली हो पर हम उनकी कल्पना भीख माँगते या गिड्गिडाते हुए नहीं कर सकते। वे दूसरी ही धातु के बने हैं। वैसे पात्रों की सृष्टि करने में गोर्की का उद्देश्य था वर्तमान की परिधि में रहते हुए, वर्तमान के स्त्राधार पर भविष्य की क्रान्तकारी कल्पना । स्त्रपनी पाठक (१८९८) शीर्षक कहानी में गोकों ने साहित्य-रचना के उद्देश्य स्त्रादि पर स्त्रपने विचारों का पूरा-पूरा दिग्दर्शन कराया है। गोर्की की ऐसी सर्व्वाङ्ग-संपूर्ण त्रात्म-विवृति त्रात्यत्र मिलना कठिन है इसलिए इस कहानी के सम्बन्ध में तनिक विस्तार से बात कर । बुरा न होगा। इस कहानी में वह बताता है कि कैसे जब उसकी एक कहानी शुरू शुरू में छुपी तो उसके मित्रों ने उसे पढ़ा श्रौर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की। जब वह श्रपने मित्रा के यहाँ से घर को लौट रहा था और मन ही मन बहुत सुख अनुभव कर रहा था, तो रास्ते में उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला और लेखक के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उससे बात करने लगा।

ग्रजनबी ने कहा, 'ग्राप मानेंगे कि साहित्य का कर्तव्य है ग्रपने श्रापको समभने में मनुष्य को सहायता पहुँचाना, उसमें ग्रात्म विश्वास की ग्रामिनृद्धि करना, सत्य के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ाना, मनुष्य के दुर्गुणों से छोहा लेना; उसके सद्गुणों को पहचानना ग्रीर उसके ग्रन्दर श्रनुताप, कोष ग्रीर साहस की

ंस्रिष्टि करना ; संचीप में वह सब बातें करना जिनसे मनुष्य में बल आये, उनका जीवन सौन्दर्य की पवित्र आपमा से आलोकित हो सके ।'

'मुक्ते लगता है कि हमें एक बार फिर अपनी ही कल्पना से सृष्ट वस्तुओं, स्वप्नों की आवश्यकता है क्योंकि हमने जिस जीवन का निम्मीण किया है उसमें रंग और वृत्नहीं है..... आओ, कोशिश करें, कल्पना की मदद से आदमी शायद एक पल के लिए जमीन से उठ सके और अपनी असली जगह पा सके जो उसने लो दी है।'

पाठक फिर पृछ्ठता है, 'क्या तुम अपनी कल्पना से वह छोटी सृष्टि भी कर सकते हो जिससे लोग थोड़ा ऊपर उठ सकें ? नहीं ! अणकळ के शिल्लक तुम लोग जितना देते नहीं, उससे ज्यादा तो ले लेते हो, क्योंकि तुम सिर्फ बुराइयों की ही बात बोलते हो—तुम्हें वे ही दिखायी देती हैं। लेकिन आदमी में अच्छा-इयाँ भी तो आखिर होगी ही: तुम में खुद भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्यों, नहीं हैं ?.......क्या तुम यह नहीं देखते कि अच्छाइयों और बुराइयों की परिभाषा देने और उन्हें अपने-अपने खानों में बिठालने की जो कोशिश तुम हरदम करते रहते हो, उसकी वजह से दोनों सफ़द और काले डोरे के गोलों की तरह आपस में फँस गयी हैं, और दोनों का मौलिक रंग उड़कर उसकी जगह एक तीसरे ही, राख के रंग ने ले ली है ?.....मुफे इस बात में सन्देह है कि परमात्मा ने तुम्हें जमीन पर भेजा है। अगर उसने दूत भेजे होते, तो उसने तुम से अधिक बळशाली व्यक्ति चुने होते। उसने उनके दिलों में जिन्दगी, सञ्चाई और आद-मियों के लिए एक ज़र्बर्दस्त मुहब्बत की आग मुळगा दी होती।

'वस वही रोज की जिन्दगी, रोज़ की जिन्दगी, वही रोज़ के छोग, वही रोज़ की घटनाएँ और विचार! तब आखिर तुम 'क्रान्तिकारी आत्मा' की बात कब करोगे, आत्मा के पुनर्जन्म की जरूरत के बारे में कब लिखोगे? कहाँ हैं नये जीवन के निम्मींग का आहान ? कहाँ हैं निमींकता के पाठ ? कहाँ हैं वे शब्द जो आत्मा को पंख लगा सकते हैं ?

'इस बात को स्वीकार करों कि तुम जीवन का ऐसा चित्रण करना नहीं जानते जो मनुष्य के हृदय को अनुताप के विष से भर दें और उसमें नये प्रकार से जीवन की रचना करने की लालसा जगाये.....क्या तुम जीवन की गति को बढ़ा सकते हो ? क्या औरों की तरह तुम भी उसे शक्ति से अनुप्राणित कर सकते हो ?'......

थं ही देर बाद मेरे इस अपिरिचित प्रश्नकर्ता ने फिर कहा, 'एक बात और। क्या तुम मानव-हृदय में जीवन के उल्लास से भरी हँसी की सृष्टि कर सकते हो, जो श्रात्मा की ऊपर उठाने की चमता भी रखती हो ? सच, देखो, लोग स्वस्थ उन्मुक्त हँसी बिलकुल भूल गये हैं !'

'जीवन की उपयोगिता ब्रात्म-सन्तोष में नहीं है; जो भी हो, मनुष्य उससे कँचा तो है ही। जीवन की उपयोगिता है सौन्दर्य में ब्रौर किसी छह्य के लिए किये गये प्रयत्न की शक्ति में; मानव के प्रत्येक पल का एक उच्चतर छह्य होना चाहिए। रोष, घृणा, ब्रमुताप, वितृष्णा ब्रौर ब्रन्त में, गम्भीर नैराश्य—यही वे शक्तियाँ हैं जिनसे तुम पृथ्वी पर की प्रत्येक वस्तु का नाश कर सकते हो।' 'जीवन की प्यास तुम किसी में कैसे जगा सकते हो जब तुम्हें सिर्फ भुनभुनाना, ब्राहें भरना ब्रौर कराहना ब्राता है? जब तुम धीरे से ब्रादमी की ब्रोर इशारा करके बस यह कहना जानते हो कि वह धूल से ब्रधिक कुछ नहीं है ?' ( Reader, 1895 )

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि साहित्य के सम्बन्ध में मैक्सिम गोकीं के क्या विचार थे और यथार्थवादी साहित्य से वह किस प्रकार का साहित्य सममता था। इस स्थान पर एक और महत्त्वपूर्ण उद्धरण देने से गोकीं के विचार और स्पष्ट हो जायेंगे और स्वयं उसका साहित्य सममते में हम सरलता होगी।

रूस में एक समय यह विवाद बहुत जोर के साथ चल पड़ा था कि गोर्की शोषित जनता का लेखक है या नहीं। कुछ मजदूरों ने सीधे गोर्की के पास चिट्ठी लिखकर पूछा: बताइये स्त्राप शोषित जनता के लेखक हैं या नहीं? सच्चे जनता के लेखक के क्या लच्चण हैं? गोर्की ने इसका जो उत्तर दिया, वह हर दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह शोषित जनता के लेखकों के लिए एक घोषणा नत्र के समान है।

गोर्की का पत्र इस प्रकार थाः †

<sup>†</sup> I think that these tokens are not many. Among them are: the writer's active hatred for everything that oppresses man from the outside and from within, everything that prevents the full development and growth of man's faculties; the merciless hatred for idlers, parasites, toadies, vulgarians and in general for scoundrels of all sorts and forms. The writer's respect for man as the source of creative energy, the creator of all things, of all wonders on earth; for man as a fighter against the elemental forces of nature, and the

'म समभता हूँ वे लच्या बहुत नहीं हैं। वे यह हैं कि उन सभी चीज़ों के लिए लेखक के मन में सिक्रय घृया हो जो मनुष्य को बाहर से या अन्दर ही अन्दर क्लेश पहुँचाती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो मनुष्य को शिक्तयों का स्वतंत्र विकास और स्वाभाविक प्रस्फुटन नहीं होने देतीं; आछिसयों, उपजीवियों, सरकारी ।पट्डुओं, लफगों और इस तरह के हर रूप-रंग के बदमाशों के लिए उसके हृदय में निर्मम घृणा हो। पृथ्वी के समस्त आश्चयों, प्रत्येक बस्तु के खाश और रचनात्मक शिक्त के खोत मनुष्य के लिए लेखक के मन में अद्धा हो—प्राकृतिक शिक्तयों से छड़नेवाले और अपने औजारों, अपने विज्ञान, अपनी निर्माणकला द्वारा इस प्रकृति के अलावा अन्य एक प्रकृति, जिसकी रचना का उद्देश्य है मानव-शिक्त को व्यर्थ बरवाद होने से बचाना, के रचियता मनुष्य के लिए उसकी आन्तरिक अद्धा हो। पूँ जीवाद के अन्तर्गत मानव-शिक्त की यह वर-

creator of a new 'second' nature by means of his tools, his science and technique in order to free himself from the useless waste of his physical strength, a waste inevitably senseless and cynical under conditions of a class-state. The writer's poetization of collective labour which aims to create new forms of life, forms which absolutely exclude the mastery of man over man and the absurd exploitation of his strength. The writer's appraisal of woman as not only the source of physiological enjoyment, but as a faithful comrade and help in the difficult business of life. His attitude toward children as to persons before whom we are all responsible for everything we do. The writer's effortto heighten in every way the reader's dynamic relation to life, to inspire them with sureness of their power, of their ability to conquer in themselves and outside of themselves everything that prevents them from grasping and becoming aware of the great meaning of life, the tremendous importance and joy of labour.

This is, in brief, my view of the kind of a writer that is needed by the labouring world.

े १० ⊏

बादी त्रानिवार्य्य रूप से त्रसंगत श्रीर मानव मात्र के प्रति उपेद्धा के माव पर श्राधा-रित होती है।

लेखक उस नये प्रकार के जीवन की रचना के हेतु किये गये सामृहिक श्रम का अपने साहित्य में अभिषेक करे जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच स्वामी-दास का सम्बन्ध न होगा और उसकी शक्तियों का असंगत शोषण-व्यापार नहीं चल सकेगा। लेखक नारी को शारीरिक तृप्ति का साधन मात्र ही नहीं विलक जीवन के किंठन व्यापार में एक सच्चा साथी और मददगार समके। बचों की ओर लेखक का दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जैसे अपने प्रत्येक काम के लिए हम उनके सामने जवाबदेह हों। लेखक हर प्रकार से जीवन के साथ पाठक के गत्यात्मक सम्बन्ध को और उच्चतर घरातल पर स्थापित करने का प्रयत्न करे, उसमें आत्म-विश्वास जगाये जिसमें उसे अपनी शक्ति और च्याता का बोध हो और वह अपने को इस योग्य समक्ते कि वह अपने भीतर और बाहर की उन सभी वाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है जो उसे जीवन के महान् प्रयोजन, श्रम की महत्ता और आतम्बन्द को समफने और आतमसात् करने नहीं देतीं।

संत्रेप में, मेरी समझ में मेहनतकशों को ऐसे ही लेखक की जरूरत है...'

श्रव कदाचित् यह बताने की श्रावश्यकता नहीं है कि मानव-जीवन श्रौर संस्कृति के भविष्य के सम्बन्ध में इतना स्वस्थ श्रौर श्राशावादी दृष्टिकोण रखने के कारण गोकीं का यथार्थवाद वर्तमान जीवन की विभीषिका तक ही श्रपने को सीमित नहीं करता, वह उसके श्रागे, नवीन भविष्य के निर्माण का स्वप्न भी देखता है। यह स्वप्न पलायनवादी का रंगीन हवामहल नही है। यह स्वप्न करू यथार्थ के साथ संवर्ष करनेवाले कान्तिकारी की नवीन विश्व-योजना है। इसकी जह श्राकाद्य में नहीं, घरती में है, श्राज के यथार्थ के वक्ष में है। श्रपने इस सिद्धान्त को गोकीं ने (Revolutionary romanticism) कान्तिकारी रोमांस कहा है, पर श्राज इसी की स्तालिन के द्यार्थ में समाजवादी यथार्थवाद (Socialist realism) कहते हैं। समाजवादी यथार्थवाद की दार्शनिक भाव-धारा के निर्माण में गोकीं का वहुत वहा हाथ है।

गोकीं की इस विशेषता से मिलती-जुलती जो दूसरी बड़ी विशेषता है, वह है जीवन से उसका गहरा प्रेम! गोकीं ने अपने पाओं के रूप में दृढ़चेता क्रांति-कारियों की सृष्टि तो नहीं की है लेकिन उनमें जीवन का उदाम वेग, जीने को प्रवल ठालसा, प्रकृति के प्रत्येक वैभव को अपनी रग-रग और रंध-रंध में समो लेने की उन्मत्त अभिलाषा, जीवन की प्रत्येक सौन्दर्य-श्री का एक स्वस्थ

व्यक्ति के समान उपमोग करने की कामना इतनी तीव है कि उसने एक वेदना का-सा रूप ले लिया है। उसके कुछ पात्रों में तो भावना अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर एक विकार-सी बन गयी है। जो हो, गोर्की के सभी पात्र जीना चाहते हैं . गिरते-पड़ते. लड़ते भगड़ते, चोट खाते श्रीर लह-लहान होते हए भी मरना नहीं, जीना चाहते हैं। उनकी जीवन-शक्ति का स्रोत श्रजस्त है। मृत्य उन्हें कभी परास्त नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जीने की चाह ग्राजेय है। मौत त्राने पर मर जाना एक बात है त्रौर त्राखिर तक उससे लहते लहते मरता दूसरी बात है। गोर्कों ने अपने साहित्य में मौत के ऊपर जिन्दगी को अपना भएडा गाइते हुए दिखलाया है। श्रीर चूँकि उसने श्रपने मेहनतकश पात्रों के रूप में जिन्दगी को मौत के खिलाफ संघर्ष करते देखा था, इसी लिए उसने साम्प्रतिक स्थिति को निराशा-जनक पाते हुए भी, निराशा ख्रौर पराजय के चित्र न देकर त्राशा श्रीर विजय श्रीर संघर्ष के चित्र दिये थे। जनता के संघर्षों से ही उसने बल ग्रौर प्रेरणा प्रहण की थी। ग्रौर उन्हींने 'मा' की मा को एक अविकसित, अशिक्ति और कान्ति में अदीक्षित नारी से एक प्रथम कोटि का क्रान्तिकारी बनाया था श्रीर उन्हीं से विसुख होने के कारण क्लिम सामगिन एक हेय प्राणी बना।

गोर्की ने मानव संस्कृति को सदा इसी प्रकार समझा कि जन-जन मिलकर उसका निर्माण करें, श्रीर उसे श्रपने सुख-सौविध्य, श्रपने ज्ञान श्रीर विज्ञान-विषयक उन्नित का साधन बनायें। उसने कहा कि 'मैंने तमाम जीवन उन्हीं लोगों को सच्चा वीर समका है जो काम करना चाहते हैं श्रीर काम करना जानते हैं, श्रीर विश्व को सुन्दर बनाना श्रीर मानवजाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन की रचना के लिए मानव शक्तियों को उन्सुक्त करना ही जिनके जीवन का लच्च है। इन्हीं सिद्धान्तों के प्रभाव में सोवियत् साहित्य में रचनात्मक श्रम श्रीर स्वतंत्र मानव के विकास का भाव श्राया। सोवियत् साहित्य का नायक बना वह व्यक्ति जो निर्माण करता है, जो कठिनाइयों के श्रागे हार नहीं मानता, वीरोचित श्रम द्वारा ही जो विकसित श्रीर परिपक्व होता है, जो रेगिस्तानों का पता लगता है श्रीर हाइङ्रोएलेक्ट्रिक स्टेशन बनाता है, जो गाँवों को शहर बना देता है श्रीर प्ररानी दस्तकारी की दूकानों की जगह बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर देता है।' (मास्को न्यूज १७ फरवरी,'४३)

गोर्की की इसी स्वस्थ, मानववादी परंपरा में पलकर सोवियत् नागरिकों में से शान्तिकाल में बहादुर स्तैखनोवाहट मजदूर निकले जो अपने राज्य को सुखी,

११०

समृद्ध और हर प्रकार से सुदृढ़ बनाने के लिए अकेले तीन-तीन और चार-चार आदिमियों का काम करते, और आज इन्हीं सोवियत् नागरिकों में से वीर मजदूरों के अलावा वीर छापेमार और वीर हवाबाज निकल रहे हैं, जिन्होंने विश्व की जनता को हिटलरी दासता से बचाकर उसे स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ाया है। शान्तिकाल में और आज के स्वाधीनता युद्ध में गोकीं ने सोवियत् लेखकों—और विश्व के सभी क्रान्तिकारी लेखकों—को नेतृत्व और प्रेरणा दी है। दोनों ही युगों में गोकीं उनकी—उसी प्र हार जैसे सामान्य सोवियत् जनता की—प्रेरक शक्ति रहा है। आज के सोवियत् लेखक—शोलोलोव, एरेन बर्ग, पावलेंको, सिमोनोफ, लियोनोफ आदि प्रधानतया गोकीं के आदशों से अनुपाणित हैं। वे सोवियत् जीवन की तो उपज ही हैं, पर उनके साहित्यक निर्माण में गोकीं का भी बहुत बहा हाथ है।

विश्व के सभी पासिस्त-विरोधी लेखकों के लिए गोकीं का विशेष महत्व इसलिए भी है कि गोकीं उन सर्वप्रथम कलाकारों में था, जिसने पासिज्म के बर्धर
संस्कृति-विनाशक रूप को खूब अच्छी तरह समस्कर, उसके खिलाफ आवाज
उठायी थी। गोकीं ही ने पासिस्तों को सबसे पहले 'मेडिया' कहा था और
उसके खिलाफ कलाकारों का मोर्चा बनाने में रोमें रोलाँ और आँरी बाखुस के
साथ योगदान किया था। तब उसे यह नहीं मालूम था कि उसके मरने के पाँच
साछ बाद ही पासिस्त 'मेडिये' उसकी मातृभूमि पर आक्रमण करेंगे और
टॉल्सटॉय, पृश्किन, चाइकोव्स्की और चेखोब की ही तरह उसके शिचक कोरोलेंको
के घर, उसके उपन्यासों की पांडुलिपियों और उसके अन्य स्पृति-चिह्नों को सुरक्षित रखनेवाले म्यूजियम को भी आग लगा देंगे। पर उसने उनके रूप को जिस
प्रकार समक्ता और उद्वोपित किया था, पासिस्तों ने अपने कार्य्य द्वारा उसकी
भयानक सत्यता को ही प्रमाणित किया था, पासिस्तों ने अपने कार्य्य द्वारा उसकी

गोकीं ने अपने देश और तमाम विश्वकी जनता को फासिज्म की असलियतसे खनरदार किया था, इसीलिए ट्रॉट्की-बुखारिन के दल के फासिस्त दलालों ने एक इत्यारे डाक्टर लेविन, की मदद से १८ जून १९३६ को उसे जहर देकर मार डाला।

लेकिन सचाई की भ्रावाज क्या इस तरह दबायी जा सकती है ?

वह दिन ग्राव करीब है जब संसार की जनता गोकीं के श्रादशों से प्रेरणा पाकर उन्हीं के श्राधार पर नवीन विश्व, नवीन सम्यता श्रीर संस्कृत की नींव रक्सेगी, वह जनता जिसके जीवन का लच्य 'विश्व को सुन्दर बनाना श्रीर मानव जाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन की रचना के लिए मानव शक्तियों को उन्मुक्त करना है।'

सन् १९४४ ]

† गोर्की की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से, जहाँ तक मुक्ते पता है, 'शेलकश,' 'खुब्बीस ख्रीर एक,' 'पतम्मद की वह रात' ख्रीर 'माकर शूद्र' का ख्रीर उपन्यासों में 'मा' का ख्रनुवाद हिन्दी में हो चुका है।

गोकीं के मुख्य ग्रन्थ ये हैं :--

उपन्यास :

Mother, Ex-men, Bystander, Magnet, Other Fires.

नाटक :

Enemies, Lower Depths, Yegor Bulicheff, Dostagayev. कहानी- संग्रह:

Twentysix Men & A girl and other stories, Through Russia.

नवी समीचा

## गद्यकार महादेवी श्रीर नारी समस्या



कि के रूप में ही महादेवी ऋषिक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहित्य से थोड़ा सा भी परिचय प्राप्त करने पर इस बात का पता ऋच्छी तरह चल जाता है कि उनका गद्यकार का रूप उनके किव-रूप से तिनक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिपादित विचारों ऋौर शैंछी दोनों ही की दृष्टि से वह हमारे ऋगधुनिक साहित्य का एक बहुत पष्ट ऋंग है ऋौर ऋगज की हमारी प्रगतिशील सामाजिक चेतना से भलीभाँ ति ऋनुपाणित होने ही के कारण हमारे नवीन साहित्य को स्फूर्ति भी देता है।

महादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का है। पहला, उनका विवेचनात्मक गद्य जो उनकी कविता-पुस्तकों की भूमिका श्रीर कुछ स्फुट निवन्थों के रूप में हैं; दूसरा, उनके संस्मरण; तीसरा, 'चाँद' की उनकी नारी-समस्या-विषयक संपादकीय टिप्प-ियाँ, जिन्हें पुस्तकाकार एकत्र करके 'श्रंखला की किह्याँ' नाम दिया गया है। महादेवी का काव्य पढ़ चुकने पर जब पाठक उनके इस गद्य-साहित्य को पढ़ता है तब जो बात श्रपनी सम्पूर्ण तीवता से सबसे पहले उसकी चेतना को स्पर्श करती है, वह है दोनों की परस्पर-विरोधी प्रवृत्ति । यहाँ पर यह भी स्मर्स्णीय है कि यह विरोध केवल विरोधाभास नहीं, समग्र विरोध है। कि महादेवी की दृष्टि, उनका लद्य, पाठक के मन पर उनका प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान—सब गद्यकार महादेवी से सर्वथा भिन्न हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा जान पहने लगता है कि कि महादेवी श्रीर गद्यकार महादेवी दो व्यक्ति हैं, एक नहीं। इस बात पर तिक श्रीर गम्भोरता से विचार करने की श्रावश्यकता है। महादेवी का काव्य मूलतः श्रात्मकेन्द्रिक है। उसकी श्रात्मा को भिन्न-भिन्न श्रालोचकों ने भिन्न-भिन्न

नाम दिये हैं। किसी ने उसे रहस्यवाद कहा है, किसी ने दुःखवाद श्रौर किसी ने स्दनवाद। महादेवी ने स्वयं श्रपनी कविता का सबसे श्रन्छा परिचय दिया है:

## में नीर भरी दुख की बदली

उनकी इसी एक पंक्तिको मन में रखे हुए ग्राप उनके सम्पूर्ण काव्य-साहित्य का ग्रवलोकन कर डालिए ग्रौर तव ग्राप तुरन्त जान लेंगे कि यही भाव शिराग्री में बहनेवाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है। ऋब इसे ऋाप चाहे जिस नाम से पुकार लीजिए, उसकी मूल पेरणा में कोई ऋन्तर नहीं ऋषिया ऋौर उसको जानने सममने के लिए त्र्यावश्यक है कि हम कवि की सृष्टि को कठोर घरती पर उतारकर उसका िरीक्षरण करें। वैसा करने पर सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी के रुदन, दुःख अथवा 'रहस्यवाद' का उद्गम सामाजिक स्थिति में ही है। उनकी कविता समाज की दुरवस्था, ऋसहाय नारी की विपन्न स्थिति, व्यक्ति ख्रौर समाज के परस्पर 'वैषम्य', रुद्ध भावना ख्रों, दिमत इच्छास्रों, प्रचलि। सामाजिक कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्कुटित न हो पानेवाले श्रमिशत जीवन का भावात्मक, श्रात्मके न्द्रक निरूपण है; उनकी निःस्व, पराजित प्रतिक्रिया वरूप कवि का एकान्त रदन हैं। रदन ही में कवि को संतोष या त्रानन्द मिलने लग जाय, पीड़ा की ही वह पूजा करने लग जाय, तब भी कवि की इस ग्रसाधारण मनःस्थिति का साद्य देकर यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक स्थिति से श्रमंतीष ही उसका कृारण नहीं है। यह बात तो एक कठोर सत्य के रूप में ऋपने स्थान पर अन्न है, नामों अथना वादों के हेर फेर से उसका कुछ नहीं बनता-बिगइता । इतलिए महादेवी के काव्य को मूलतः आत्मकेन्द्रिक, आत्मलीन कहना ठीक है, अपनी ही पीड़ा के वृत्त में उसकी परिसमाप्ति है। संतार की पीड़ा का स्वत: उसके लिए ऋधिक मूल्य नहीं है, मूल्य यदि है तो कवि की पीड़ा के रंग को गहराई देने वाले उपादान के रूप में।

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य साहित्य मूलतः समाजकेन्द्रिक है। उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। उसने समाज के दुःख, दैन्य, न्यस्त स्वार्थों और अभिशापों का प्रतिकार किया है। उसमें एक हारे हुए विद्रोही की आत्मा रदन कर रही है। उसका मूल उत्स अपनी पीड़ा में नहीं, समाज में दिन-रात चलनेवाते अन्यायों और अत्याचारों में है। अब इसका कोई उचित कारण समक्त में नहीं आता कि महादेवी के इन दोनों रूपों में ऐसा अमार पार्थ म्य, ऐसा विचित्र वैषस्य क्यों है। उनके काव्य-साहित्य के अवगाहन से तो कोई भी पाठक

इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि भौतिक जगत के कठोर सन्ताप उनके समीप श्रस्ति-त्व ीन हैं श्रीर वे अपने पीड़ा लोक में ही अपना विकास देखती हैं। ध्यान देने की बात है कि इस पीड़ा-लोक में मूल्य ब्राध्यात्मिक पीड़ा का ही ब्राँका जाता है, उसी पीड़ा का जिसका भलीमाँति उदात्तीकरण Sublimation या तनिक श्रीर श्रागे बढ़कर कहें तो श्रातीन्द्रियकरण हो चुका है; जरा-मृत्य, शोक-सन्ताप का कारण जो सम्पूर्ण रूप से कठोर भौतिक पीड़ा है, जिसके कारण विशाल जन-समुदाय का जीवन जीने योग्य नहीं है, वह तो जैसे खोटा सिक्का है। परन्तु यह विचित्र बात है कि इसी 'खोटे सिक्के' से उनके जीवन का व्यापार चलता है। जिन्होंने पास से उनके जीवन को देखा है वे इस बात का साच्य देंगे। जिन्हें इस बात का सुग्रवसर नहीं मिला है, वे भी उनके गद्य साहित्य के ग्रध्ययन से इस बात का प्रमाण पा सकेंगे कि महादेवी का कर्मानष्ट, सहज संवेदनशील, श्चन्याय का तत्पर विरोधी, सामाजिक तथा श्चन्य सभी कुसंस्कारों का उच्छेदक, समग्र संवर्षशील यही जीवन उनके गद्य में प्राणों का ख्रोज बनकर बोल रहा है। इसलिए यह कहना बड़ी भूल होगी कि महादेवी के समीप जीवन की कठोर वास्तविकताएँ मल्यहीन हैं, क्योंकि उनका सारा गद्य-साहित्य इसी बात के विरोध में साच्य देता है। लेकिन जीवन का जो पारदर्शी सत्य उनके गद्य साहित्य का प्राण बनने की सामर्थ्य रखता है, वही उनके काव्यलोक में पहुँचकर क्यां सहसा नितान्त पंगु एवं श्रद्धम वन जाता है श्रौर उसी श्रोज:स्फूर्च रूप में उनकी भाव-चेतना को भी क्यों नहीं प्रभावित करता, यह एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर इस समय देना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत निबन्ध का विषय भी वह नहीं है। इस समय तो हमें उनके नारी जीवन-विषयक विचारों की ही समीना करनी है।

भारतीय नारी त्राज कैसी उपेत्तित, त्रपमानित, प्रताहित, श्रिषकारहीन, व्यक्तित्वहीन प्राणी है, इसका प्रमाण खोजनेके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस किसी ने भी अपनी दोनों आँखें कोड़ नहीं। हाली हैं, उसके हिये यह एक स्वयंसिद्ध बात है। हमें चारों और नारी की दासता के प्रमाण मिलते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि भारतीय नारी से अधिक दयनीय प्राणी संसार में कठिनाई से मिलेगा। उसे न पुत्री के रूप में अधिकार है, न माता के रूप में, न पत्नी के रूप में, न बहन के रूप में। विधवा की तो जो स्थिति हमारे समाज में है, वह विलक्कल अकथ्य है। अनेक समाज-सुधारकों ने हिन्दू विधवा को समाज की बिलवेदी पर चढ़नेवाले बिलपशु की संज्ञा दी है लेकिन चिन्तन और भावनायुक्त इस बिलपशु के लिये यह संज्ञा हलकी नहीं पड़ेगी, यह कहना कठिन है। आज हिन्दू समाज

नारी की ऋभिशस परवशता की भूमिका में दम तोड़ रहा है। जह रूढ़ियों श्लीर वद्धमूल संस्कारों की धुत्राँती हुई ऋभि में जलते हुए नारी जीवन की चिराँध से साँस लेना कठिन है। शायद हम सभी लोगों के घरों की दीवारों पर नारी के किसी न किसी रूप की निर्मम हत्या से उछुले हुए खून के छींटे मिलोंगे। समाज के इस बण को न जानने का नाट्य ऋभ कोई नहीं कर सकता। ऋाज हिन्दू समाज में (विशेषकर मध्यवर्गीय समाज में ) नारी की क्या दशा है, इसका विक्षुच्ध परिचय स्वयं महादेवी के शब्दों में सुनिये:

'इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिये रंग-बिरंगे पत्ती पाल लेता है, उपयोग के लिये गाय या घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पत्तियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समभाना है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिये। उस समय उस असमय प्रौड़ा दुर्बल सन्तानों की रोगिन पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिलेगी!'

- शृंखला की किइयाँ, पृष्ठ १०२

श्रौर भी तीला परिचय लीजिये:

'कानून हमारे स्वत्वों की रज्ञा का कारण न बन कर चीनियों के काठ के जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अधिकारों को संकुचित बनाता जा रहा है। सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित असंख्य कियों के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छ माने जाते देख कौन सहृदय रो न देगा? चरम दुरवस्था के सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषोंकी विधवाओं और पैतृक धन के रहते हुए भी दिरद्र पुत्रियों के जीवन हैं। स्त्री पुरुष के वैभव की प्रदर्शिनी मात्र समक्षी जाती है और बालक के न रहने पर जैसे उसके खिलाने निर्दिष्ट स्थानों से उठा कर फेंक दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक पुरुष के न होने पर न स्त्री के जीवन का कोई उपयोग ही रह जाता है, न समाज या गृह में उसकी कहीं निश्चित स्थान ही मिळ सकता है। जब जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही भरम करके स्वर्ग में पित के विनोदार्थ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मृत पित का ऐसा निर्जीव

स्मारक बनकर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक होना तो दूर रहा, कोई उसे मिलिन करने की इच्छा भी रोकना नहीं चाहता।' — पृ. १६-१७

हिन्दू नारी की घर ऋौर बाहर दोनों जगह एक ही सी स्थिति है:

'हिन्दू नारी का घर त्रौर समाज इन्हीं दो से विशेष भम्पर्क रहता है। परन्त इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है इसके विचारमात्र से ही किसी भी सहुत्य का हुत्य काँपे बिना नहीं रहता। श्रपने पितृगृह में उसे वैसा ही स्थान मिलता है जैसा किसी द्कान में उस वस्तु को प्राप्त होता है जिसके रखने ख्रीर वेचने दोनों ही में दुकान-दार को हानि की सम्भावना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पहता है, उसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने शौशव का सारा स्नेह टलका कर भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में वह भित्तुक के त्र्रतिरिक्त कुछ नहीं है। दु:ख के समय अपने आहत हु:य और शिथिल शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह त्र्यपना लिजत मुख उसके स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती श्रीर श्रापित के समय एक मुझी श्रन की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती। ऐसी है उसकी वह अभागी जनमभूमि जो जीवित रहने के ऋतिरिक्त ऋौर कोई ऋधिकार नहीं देती। पति गृह, जहाँ इस उपेचित प्राणी को जीवन का शेष भाग व्यतीत करना पड़ता है, श्रधिकार में उससे कुछ श्रधिक परन्तु सहानुभूति में उससे बहुत कम है, इसमें सन्देह नहीं। यहाँ उसकी स्थिति पछ भर भी त्राशंका से रहित नहीं। यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकृत विदुषी नहीं है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौन्दर्योपासक पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरी नहीं है, तो उसे श्रपना स्थान रिक्त कर देने का त्रादेश दिया जा सकता है। यदि वह पति की कामना का विचार करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों का नितान्त अभाव होने पर वह पति की अप्रसन्नता की दोषी है, तो भी उसे घर में दासत्व मात्र स्वी-कार करना पड़ेगा।'

-शृंखला की कड़ियाँ पृष्ठ ३९-४०

पुरुष-शासित समाज में नारी की दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय दूसरा नहीं हो सकता:

'साधारण रूप से वैभव के साधन ही नहीं, मुट्टी भर अब भी स्त्री के सम्पूर्ण जीवन से भारी टहरता है।'

— त्रातीत के चलचित्र, पृष्ठ **५**३

महादेवी इन निष्कषों पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट परि-चय द्वारा पहुँची हैं। यही कारण है कि उनके संस्मरणों में से अधिकांश नारी की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं। विधवा जीवन के जो चित्र उन्होंने दिये हैं, उनमें खास तल्खी है। इस प्रश्नपर उनका ध्यान बार बार जाने का कारण भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का बोरतम रूप दिखायी पड़ता है।

वेश्यात्रों की समस्या पर भी उन्होंने ग्रापने सहज संवेदनशील ढंग से विचार किया है ग्रीर उन्हों निष्कर्पों पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाजशास्त्री पहुँचता। वेश्यात्रों को हेय समभनेवालों का समुदाय विस्तृत है लेकिन उनको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में ग्रीर उन्हें वहीं रखने में स्वयं उनका हाथ भी है, इसे समभने वाले विरले ही मिलेंगे। उन पर विचार करते हुए श्रिधकांश लोग ग्रापने कल्पित पावित्र्याभिमान की गरिमा से फूलकर नार्क भीं सिकोइते देखे जायेंगे, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी नैतिकता को वेश्यात्रों की नैतिकता से ऊँचा कहने के लिये टिठककर थोड़ा विचार ग्रावश्य करना पड़िगा।

महादेवी कितने सहानुभूतिपूर्ण दंग से वेश्या-जीवन पर विचार करती हैं, इसे देखिये:

'यदि स्त्री की स्रोर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला काँप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृग-मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर स्त्रादि से स्नन्त तक सौन्दर्य की हाट लगानी पड़ी, स्रपने हृदय की समस्त कोमल भावनात्रों को कुचलकर, स्नात्मसमपण की सारी इच्छास्रों का गला घोंटकर रूप का कय-विकय करना पड़ा—स्त्रीर परिणाम में उसके हाथ स्त्राया निराशहताश एकाकी स्नन्त। × × जीवन की एक विशेष स्त्रवस्था तक संसार उसे चाटुकारी से मुग्ध करता रहता है, मुटी प्रशंसा की मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दर्य-दीप पर शलभ सा मंडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के स्नन्त में, उस बाद के उतर जाने पर, उसकी स्त्रोर कोई सहानुभूति भरे नेत्र भी नहीं उटाता। उस समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वैभव का

ममावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ? जिन परिस्थितियों ने उसका गृहजीवन से बहिष्कार किया, जिन व्यक्तियों ने उसके काले मिवष्य को सुनहले स्थप्नों से ढाँका, जिन पुरुषों ने उसके नूपुरों की स्न-भुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये अप्रैर जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, वे क्या कभी उसके एकाकी अन्त का भार कम करने छीट सके ?

—श्रृंखला की किषयाँ, पृ. १११–११२

इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र होम को देखिये:-

'इन स्त्रियों ने जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता त्रा रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा वोरतम बिल-दान दिया है, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। पुरुष की बर्बरता, रक्त-लोलुपता पर बिल होनेवाले युद्ध वीरों के बाहे समारक बनाये जावें, पुरुष की त्रिवास भावना को त्राचुएण रखने के लिये प्रज्ञविलंत चिता पर चण भर में जल मिटनेवाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष की कभी न बुक्तनेवाली वासनाप्ति में हँसते हँसते त्रापने जीवन को तिल-तिल जलानेवाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बूँद त्राँस पाने का त्राधिकारी भी नहीं समका। × × कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुत्रा, जो इन मूक प्राणियों की दुखभरी जीवनगाथा लिखता, जो इनके क्राँधेरे हृदय में इच्छात्रों के उत्पन्न क्रीर नष्ट होने की करुणकहानी सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेनेवाली शृंखला की किड़ियाँ ढालनेवालों के नाम गिनाता क्रीर जो इनके मधुर जीवन पात्र में तिक्त वि मिलानेवाले का पता देता।

---शृंखला की कड़ियाँ, पृ. ११३-११४

वेश्यात्रों के प्रति जो दृष्टिकोण उपर्युक्त उद्धरणों में रूपायित हुन्ना है, वह केवल सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं, प्रगतिशील भी है, क्योंकि वह यथार्थ पर ऋषाधित रित है, जीवन-सम्मत है। इस समस्या पर विचार करनेवाले सभी समाजशास्त्रियों ने इस बाा को स्वीकार किया है कि वेश्याद्वत्ति स्वीकार करने का कारण उन स्त्रियों की व्यक्तिगत दुर्बलता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता ही है। जहाँ नारी सबसे ऋषिक पराधीन है, वहीं वेश्याद्वत्ति भी सबसे ऋषिक है। जहाँ 'साधारण रूप से वैभन्न के साधन ही नहीं, मुझी भर अन्न भी स्त्री के सम्पूर्ण जीवन से भारी टहरता है।'

— ऋतीत के चलचित्र, पृष्ठ ५३

महादेवी इन निष्कर्षा पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट परि-चय द्वारा पहुँची हैं। यही कारण है कि उनके संस्मरणों में से ऋधिकांश नारी की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं। विधवा जीवन के जो चित्र उन्होंने दिये हैं, उनमें खास तल्खी है। इस प्रश्नपर उनका ध्यान बार बार जाने का कारण भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का घोरतम रूप दिखायी पहता है।

वेश्याश्रों की समस्या पर भी उन्होंने श्रपने सहज संवेदनशील ढंग से विचार किया है श्रीर उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाजशास्त्री पहुँचता। वेश्याश्रों को हेय समभनेवालों का समुदाय विस्तृत है लेकिन उनको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में श्रीर उन्हें वहीं रखने में स्वयं उनका हाथ भी है, इसे समभने वाले विरले ही मिलेंगे। उन पर विचार करते हुए श्रिधकांश लोग श्रपने कल्पित पावित्र्याभिमान की गरिमा से फूलकर नार्क भीं सिकोइते देखे जायेंगे, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी नैतिकता को वेश्याश्रों की नैतिकता से ऊँचा कहने के लिये टिठककर थोड़ा विचार श्रवश्य करना पड़ेगा।

महादेवी कितने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वेश्या-जीवन पर विचार करती हैं, इसे देखिये:

'यदि स्त्री की त्रोर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला काँप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृग-मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर त्र्यादि से त्र्यन्त तक सौन्दर्य की हाट लगानी पड़ी, त्र्रपने हृदय की समस्त कोमल भावनात्रों को कुचलकर, त्र्यात्मसमपण की सारी इच्छात्रों का गला घोंटकर रूप का कय-विकय करना पड़ा—श्रोर परिणाम में उसके हाथ त्र्याया निराशहताश एकाकी त्र्यन्त। × × × जीवन की एक विशेष त्र्यवस्था तक संसार उसे चाटुकारी से मुग्ध करता रहता है, भूठी प्रशंसा की मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दर्य-दीप पर शलम सा मंडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के त्र्यन्त में, उस बाद के उतर जाने पर, उसकी त्रोर कोई सहानुभूति भरे नेत्र भी नहीं उठाता। उस समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व, लोलुयों के द्वारा प्रशंसित रूप-वैभव का

ममावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ? जिन परिस्थितियों ने उसका गृहजीवन से बहिष्कार किया, जिन व्यक्तियों ने उसके काले भविष्य को सुनहले स्वप्नों से ढाँका, जिन पुरुषों ने उसके नूपुरों की रुन-सुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये अप्रैर जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, वे क्या कभी उसके एकाकी अन्त का भार कम करने छौट सके ?

-श्यंखला की कड़ियाँ, पृ. १११-११२

इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र होभ को देखिये:-

'इन स्त्रियों ने जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता त्रा रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा वोरतम बिल-दान दिया है, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। पुरुष की वर्बरता, रक्त-लोलुपता पर बिल होनेवाले युद्ध-वीरों के चाहे स्मा-रक बनाये जावें, पुरुष की ऋधिकार भावना को ऋचुरण रखने के लिये प्रब्व्वलित चिता पर चण भर में जल मिटनेवाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठां में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष की कभी न बुक्तनेवाली वासनाग्नि में हँसते हँसते त्रपने जीवन को तिल-तिल्ल जलानेवाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बूँद आँस् पाने का ऋधिकारी भी नहीं समका। × × कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखमरी जीवनगाथा लिखता, जो इनके क्रॅंचेर हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न क्रीर नष्ट होने की करुणकहानी सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेनेवाली शृंखला की किड़ियाँ ढाळनेवालों के नाम गिनाता और जो इनके मधुर जीवन पात्र में तिक्त वि । मिळानेवाले का पता देता।

---शृंखला की कड़ियाँ, पृ. ११३-११४

वेश्यात्रों के प्रति जो दृष्टिकोण उपर्युक्त उद्धरणों में रूपायित हुन्ना है, वह केवल सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं, प्रगतिशील भी है, क्योंकि वह यथार्थ पर न्नाधारित है, जीवन-सम्भत है। इस समस्या पर विचार करनेवाले सभी समाजशास्त्रियों ने इस बाा को स्वीकार किया है कि वेश्यादृत्ति स्वीकार करने का कारण उन स्त्रियों की व्यक्तिगत दुर्वलता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता ही है। जहाँ नारी सबसे स्त्रिधिक है। जहाँ नारी सबसे स्त्रिधिक है। जहाँ

सम्पूर्ण समाज के साथ साथ नारी भी स्वाधीन है, वहाँ वेश्यावृत्ति नहीं है । ऐसा सम्पूर्ण स्वाधीन समाज तो सोवियत रूस में ही है, इसीलिये वहाँ वेश्यावृत्ति का नाम भी नहीं है श्रौर वे स्त्रियाँ जो कभी वेश्यावृत्ति से जीविका उपार्जित करती थीं, श्राज सम्पूर्ण नागरिक श्रिधकारों के साथ श्रपने समाज की क्रियाशीछ सदस्याएँ हैं श्रौर देश को श्रपनी श्रन्य पुत्रियों के समान ही उन पर भी गर्व है । इस प्रश्नपर श्रागे हम श्रौर विस्तार से विचार करेंगे । यहाँ तो केवल यह दिखलाना उदिष्ट है कि वेश्याश्रों की समस्या पर न्यायपूर्ण ढंग से विचार ही नहीं किया जा सकता, जब तक श्राप उन्हें सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर न देखें । ऐसा न करने पर श्राप उसी बर्बर श्रसम्य 'निष्कर्ष' पर पहुँचेंगे जिस पर विशाल श्रशिक्षित जनसमुदाय पहुँचता है, कि वे विशेष कामुकी होती हैं श्रौर उनका कोई इलाज सम्भव नहीं, सदा ऐसी स्त्रियाँ होती रहेंगी जिनकी सम्भोगेच्छा इतनी प्रवल होगी कि वे एक पित से श्रनुरक्त होकर रह ही नहीं सकेंगी, श्रादि । एक बार फिर यह कहना श्रावश्यक है कि इस प्रश्न पर यह हिष्ट घोर बर्बरता की द्योतक है । सभ्य, शिचित हिष्ठकोण यह है :

'मनुष्य जाति के सामान्य गुण सभी मनुष्यों में कम या श्रिधक मात्रा में विद्यमान रहेंगे। केवल विकास के श्रनुकूल या प्रतिकृष्ठ परिस्थितियाँ उन्हें बढ़ा घटा सकेंगी। पतित कही जानेवाली स्त्रियाँ भी मनुष्य जाति से बाहर नहीं हैं, श्रितः उनके लिए भी मानव सुलभ प्रेम, साधना श्रीर त्याग श्रपरिचित नहीं हो सकते। उनके पास भी धड़कता हुश्रा हृदय है, जो स्नेह का श्रादान-प्रदान चाहता रहता है, उनके पास भी बुद्धि है जिसका समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो सकता है श्रीर उनके पास भी श्रात्मा है जो व्यक्तित्व में श्रपने विकास श्रीर पूर्णत्व की श्रपेक्षा रखती है। ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे गहित व्यवसाय के लिए बाध्य करना जिसमें उसे जीवन के श्रादि से श्रन्त तक उमहते हुए श्राँसुश्रों को श्रंजन से छिपाकर, सूखे हुए श्रधरों को सुरकराहट से सजाकर श्रीर प्राणों के कन्दन को करट ही में स्थकर थात के कुछ टुकड़ों के लिए श्रपने श्राप को बेचना होता है, हत्या के श्रितिरक्त श्रीर कुछ नहीं है।'

— <sup>પૃ</sup>. **१**१५

रूप का व्यवसाय गहित है, व्यवसायी नहीं; क्योंकि किन्हीं परिस्थितियों में विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पड़ा होगा, इसलिये दोष परिस्थितियों

का है. परिस्थितियों के निर्माण करनेवालों का है। जो परिस्थितियों के मँवर में पड़कर वह गया, वह तो हमारी दया का पात्र ही हो सकता है। उसके प्रति तो हम केवल रचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसमें हम पुनः उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकें जिनमें पहले का रूप-व्यवसायी फिर से हमारे समाज का त्राद्यत सदस्य बन सके। स्वतन्त्र देश स्रीर स्वतन्त्रचेता विचारक यही दृष्टिकोण रखते भी हैं। अभी कुछ दिन हुए समाचार आया था कि फ्रांस ने, नये स्वाधीन जागरित फांस ने, वेश्या वृत्ति को ख्रवैध घोषित कर दिया है ख्रौर वेश्याख्रों को श्रन्य कार्यों में लगाने की व्यवस्था की है। यही सभी स्वाधीन देशों में होगा। नये रूस का उदाहरण भी इस दिशा में बहुत उपयोगी है। ऋपनी मातृ-भूमि की स्वाधीनता के यद में जारशाही रूस की वेश्यात्रों और त्राज की सोवियत महिलात्रों का स्थान अन्य स्त्रियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा । उन्होंने छापे-मारों के दस्तों में भी काम किया। जो काम उनकी अन्य बहनों ने किया, वही उन्होंने भी उतनी ही लगन के साथ किया। इसीलिये कि संसार के सभ्यतम देश समाजवादी रूस ने उन्हें मनुष्य बनने का अवसर दिया था, उन्हें उस श्रात्मा का इनन करनेवाले व्यापार से छुटकारा दिया था, उनसे घृणा न करके उन्हें हृदय से लगा लिया था। उनके प्रति महादेवी के दृष्टिकोण में भी यही संवेदनशीलता, यही करुणा परिलच्चित होती है श्रीर इसी करुणा में नव-निर्माण की शक्ति है। यह करणा वायवी नहीं, जीवन के गतिशील दर्शन पर आधारित है, इसीलिए जहाँ उसमें बलिपशु के लिए अजस करणा है, वहीं बलि करनेवाले के लिये हिंस घणा।

विधवात्रों त्रौर वेश्यात्रों की समस्या पर विचार करने के साथ-साथ महा-देवी ने कुछ अन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जैसे सामाजिक रूढ़ियाँ। प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष बहुत पुराना है और वह आज भी सुलभने का नाम नहीं लेता। उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए वे लिखती हैं:

'प्राचीनता की पूजा बुरी नहीं, उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की भित्ति ख़ करना भी श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुहाई देकर जीवन को संकीर्ण से संकीर्णतम बनाते जाना और विकास के मार्ग को चारों और से रुद्ध कर लेना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी अधिक कूर और विचारहीन कार्य है।'

'जीवन की सफलता अतीत से शिद्धा लेकर अपने आपको नवीन वातावरण के उपयुक्त बना लेने, नवीन समस्याओं को सुलका लेने में है, केवल उनके अन्धानुसरण में नहीं। अतः अब स्त्रियों से सम्बद्ध अनेक प्राचीन वैधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा अर्वाचीनों का निर्माण आवश्यक है।

'समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नैतिक उन्नति तथा उसके सर्वतोमुखी विकास के लिए ब्राविष्कृत किये गये हैं। जब वे ही मनुष्य के विकास में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी उपयोगिता नहीं रह जाती। उदाहरणार्थ, विवाह की संस्था पवित्र है, उसका उद्देश्य भी उच्चतम है, परन्तु जब वह व्यक्तियों के नैतिक पतन का कारण बन जावे, तब ब्रवश्य ही उसमें किसी ब्रानिवार्य संशोधन की ब्रावश्यकता समक्रनी चाहिए।'

उपर्युक्त सभी उद्धरणों से एक सुल के हुए श्रौर रूढ़ियों से मुक्त, प्रगतिशील विचारक का परिचय मिलता है। महादेवी के विचारों में कहीं प्राचीनता के लिए श्राग्रह नहीं है श्रौर सर्वत्र नवीनतम मान्यताश्रों के स्वीकरण का भाव है। उनके विचारों में किसी सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता की छायाँ भी नहों मिलेगी। यहाँ तक कि 'जारज' श्रवैध सन्तानों की समस्या पर भी उनके दृष्टिकोण में वही उदारता है, वस्तुस्थित को निर्भीक भाव से ग्रहण करने की सचाई है, जो विध-वाश्रों तथा वेश्याश्रों की श्रोर से संघर्ष करते हुए उनमें पायी जाती है। श्रवैध सन्तित की समस्या बड़ी समस्या है। उसे उदार भाव से समस्त नागरिक श्रधि-कारों के साथ ग्रहण कर लेने के लिए श्रान्दोलन करनेवाले कम ही समाज-सुधारक मिलेंगे। प्रगतिशील दृष्टिकोण के बिना यह सम्भव नहीं। महादेवी में यही क्रान्तिकारी दृष्टिकोण मिलता है। पुराण्यंथियों की भर्म न करते हुए वे लिखती हैं:

'जिन मानवीय दुर्बलताश्रों को वे स्वयं श्रविरत संयम श्रीर श्रटूट साधना से भी जीवन के श्रन्तिम च्यां तक न जीत सकेंगे, उन्हीं दुर्बल-ताश्रों को किसी भूली हुई श्रस्पष्ट सुधि-द्वारा जीत लेने का श्रादेश वे उन श्रवोध बालिकाश्रों को दे डालेंगे जो जीवन से श्रपरिचित हैं। उनकी श्राज्ञा है, उनके शास्त्रों की श्राज्ञा है श्रीर कदाचित् उनके निर्मम ईश्वर की भी श्राज्ञा है, कि वे जीवन की प्रथम श्रॅगहाई को श्रन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दें, श्राशा की पहली किरण को विषाद के निविह श्रन्थकार में समाहित कर दें, श्रीर सुख के मधुर पुलक को श्राँसुश्रों में बहा डालें।'

जिससे एक बार भी चूक हुई, उसकी क्या दुर्दशा होती है, इसे महादेवी ने विशेष रूप से 'श्रतीत के चलचित्र' के छुठे संस्मरण की मुख्य पात्री श्रठारह वर्ष की विधवा के चित्र द्वारा समभाया है। उसी पर विचार करते हुए लिखती हैं:

'अपने अकाल वैधव्य के लिए वह दोषी नहीं टहरायी जा सकती। उसे किसी ने घोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता। पर उस म्रात्मा का जो म्रंश, हृद्य-लएड उसके समान है, उसके जीवन-मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, तो केवल इस मिथ्या के ऋाधार पर वह ऋपने जीवन के इस सत्य की, ऋपने बालक को अस्वीकार कर देगी ? संसार में चाहे इसकी कोई परिचयात्मक विशेषण न मिला हो, परन्तु अपने बालक के निकट तो वह गरिमामयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी। इसी कर्तव्य को श्रस्वीकार करने का वह प्रबंध कर रही है। किसलिए ? केवल इसलिए कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौट कर, गंगा-स्नान कर, व्रत उपवास पूजा-पाठ त्रादि के द्वारा सती विधवा का स्वाँग भरती हुई श्रौर भूलों की सुविधा पा सके या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलाम पर कभी नीची, कभी ऊँची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूँद विष पीकर धीरे-धीरे प्राण दे।' --- पृ. ६०-६१ ग्रवैध सन्तान के विषय में लिखते हुए देखिए उनकी करुणा किस प्रकार

इस तिरस्कृत नवजात शिशु की श्रोर प्रवाहित होती है:

'छोटी लाल कली जैसा मुँह नींद में कुछ खुल गया था श्रौर उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी, मानो कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो। इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सूखी श्राँखों में बाढ़ श्रा गयी श्रीर कितनों को जीवन की घड़ियाँ भरना दूभर हो गया, इसका इसे कोई ज्ञान नहीं। यह अनाहूत, अवांछित अतिथि श्रपने सम्बन्ध में भी क्या जानता है ? इसके श्रागमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में स्रादरणीय नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे नहीं बँटे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा नाना ने ख्रनेक नाम नहीं सोचे, चाची-ताई ने अपने नेग के लिए वाद-विवाद नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा।

i i

कितने सजीव, चित्रमय रूप में इस 'श्रवांछित श्रांतिथि' के प्रति समाज कां निर्मम तिरस्कार उन्होंने व्यक्त किया है। समाज के इस वर्धर नियम का वे कितना मूल्य श्राँकती हैं, वह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने एक प्रकार से समाज को चुनौती देकर इन श्रभागे मां-बेटे को श्रपनी ममतामयी कोड़ में श्राश्रय दिया, श्रीर जैसे घोषणा की—श्रो धर्मध्वजियो, तुम्हारे प्रमाण पत्रों को में कूड़ा कर समक्तती हूँ।

महादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केवल किव की कहणा-विगलित हि डाली हो, सो बात नहीं है। उन्होंने एक गम्भीर समाज-शास्त्री के रूप में इस समस्या पर चिन्तन किया है। इसीलिए नारी की इस परवशता का मूल कारण क्या है, यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देर न लगी। उनका यह निश्चित मत है, कि स्त्रियों की इस परवशता के मूल में उनकी श्रार्थिक परवशता है श्रीर इसलिए उनकी परवशता का उच्छेद तब तक असम्भव है जब तक स्त्री श्रार्थिक रूप से स्वावलिम्बनी नहीं हो जाती। वे कहती हैं:

'श्रनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याश्रों को स्वावलं बिनी बना देंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा श्रौर ग्रहस्थ-धर्म में भी श्रराजकता उत्पन्न हो जायगी। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचर्य की इच्छा प्रधान होना चाहिए, श्रार्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं।

-शृंखला की कड़ियाँ पृ. १०२

श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट शब्दों में :

'स्त्री के जीवन की अनेक विवशतात्रों में प्रधान और कदाचित् सबसे अधिक जह बनानेवाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है और रखती रहेगी क्योंकि वह सामाजिक प्राणियों की अनिवार्य आवश्यकता है।'

'ऋर्य का विषम विभाजन भी एक ऐसा ही वन्धन है जो स्त्री-पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है।'

'समाज ने स्त्री के सम्बन्ध में श्रर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण अमजीवी वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवळ उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है वरन् श्र्रथ के सम्बन्ध में सभी चेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बन्धन में बँधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर श्रीर कहीं श्रपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना श्रिषक

परावलम्बी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के बिना संसार-पंथ में एक पग भी ऋागे नहीं बंद सकती।'

'इस प्रकार स्त्री की स्थिति निवान्त परवशता की हो गयी ऋौर पुरुष की स्थिति स्वच्छुन्द ऋात्मनिर्भरता की। यह स्थिति-वैषम्य ही नारी-पुरुष सम्बन्ध की विषमता के मूल में है।'

महादेवी के उपर्युक्त उद्धरणों में लेनिन की इस उक्ति की व्वनि मिछती है :

'जब तक स्त्रियाँ घरेलू कामकाज में फँसी रहती हैं, तब तक उनकी परवश स्थिति रहती हैं। स्त्री जाति की पूर्ण स्वाधीनता के लिए ब्रीर उन्हें सच्चे अर्थ में पुरुषों का समकच्च बनाने के छिए ब्रावश्यक हैं कि हम सामाजिक उत्पादन प्रणाली का स्त्रपात करें ब्रीर स्त्रियों को इस बात का ब्रावसर दें कि वे भी पुरुषों ही की भाँति सामाजिक उत्पादन के श्रम में हाथ बँटा सकें। तब स्त्री ब्रीर पुरुष की समान स्थिति हो जायगी।' '

त्रपने इसी विचार को लेनिन एक स्थल पर और त्राधिक विशद रूप में प्रस्तुत करते हैं:

'युगों पहले पश्चिमी योरप के समी स्वाधीनता आन्दोलनों के प्रतिनिधियों ने दशाब्धियों तक ही नहीं शताब्दियों तक हस बात का आन्दोलन किया कि (स्त्री और पुरुष के विषमतामूलक) पुराणपंथी, जह कानूनों को उठा दिया जाय और स्त्री तथा पुरुष में कानूनी समता स्थापित कर दी जाय। लेकिन एक भी योरोपीय गणतांत्रिक राष्ट्र, वह तक जो सबसे आगे बढ़ा हुआ था, ऐसा न कर सका, क्योंकि जहाँ पूँजीवाद का राज्य है, जहाँ जमीन और कल कारखानों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की रह्मा की जाती है, जहाँ पूँजी की सत्ता अचल है, वहाँ पुरुष का (नार्री पर) स्वामित्व भी अटल रहेगा। रूस में हमें स्त्री और पुरुष की समता स्थापित करने में सफल्क्ता केवल इसलिए मिली कि ७ नवम्बर १९१७ को हमारे यहाँ मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ। × × कमकरों की सरकार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापना के चन्द महीनों के अन्दर ही स्त्रियों से सम्बद्ध कानूनों में कान्ति ला दी। स्त्रियों को (पुरुषों के) अधीन रखनेवाले कानूनों का लेशमात्र

<sup>1.</sup> Selected Works, Vol. ix. p. 496

भी अब सोवियत प्रजातन्त्रों में नहीं रह गया है। मेरा मतलंब खास तौर पर उन क़ान्नों से है जो स्त्रों की दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाते थे और उसे होन तथा बहुधा अपमानजनक स्थिति में डाळ देते थे—मेरा मतलब तलाक के तथा अवैध सन्तान से सम्बद्ध क़ानूनों से है, स्त्री के इस अधिकार से है कि वह अपनी सन्तान के पिता पर गुजारे के लिए दावा दायर कर सके। <sup>7</sup> व

इस विश्लेषण से यह धारणा अवश्य बनती है कि नारी स्वाधीनता के प्रश्न पर महादेवी के विचार समाजवाद से प्रभावित हैं। नारी की परवशता का जो मूल कारण समाजवाद बतलाता है, महादेवी भी अपने अनुभव के आधार पर उससे सहमत हैं। जीवन के प्रति महादेवी का दृष्टिकोण गांधीवादी है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु नारी-स्वाधीनता के प्रश्न पर वे समाजवाद के ही अधिक समीप हैं। गांधीवाद में नारी को घर ही में सीमित रखने का जो आग्रह है, उसे महा-देवी स्वीकार नहीं करती। गाईस्थिक उत्तरदायित्वों की पवित्रता आदि के सम्बन्ध में जो लम्बी-चौड़ी बातें उस ओर से कही जाती हैं, उनका भी महादेवी पर कोई प्रभाव नहीं है। महादेवी ने रोग की जड़ पहचान ली है। वे इस बात को बिल-कुल अस्वीकार करती हैं कि स्त्री का कार्यच्रेत्र केवल घर है, घर के बाहर पुरुष का कार्यच्रेत्र है, जहाँ स्त्री को पैर भी न रखना चाहिए। कहती हैं:

'वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन् वर के हर समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अतः उसका कर्तव्य भी अनेकाकार हो गया है...'

महादेवी का मत है कि स्त्री का कार्यन्तेत्र घर भी है श्रीर बाहर भी। घर के दायित्वों के प्रति 'श्राष्ट्रनिकाश्रों' का जो विद्रोह है, उसे भी वे स्वीकार नहीं करतीं श्रीर घर के दायित्वों तक ही सीमित रह जानेवाली बात को, घर की गुलामी को भी नहीं स्वीकार करतीं। उनका रास्ता मध्य का है, जिसका मूल मन्त्र है:

'समाज को किसी न किसी दिन स्त्री के अप्रसन्तोष को सहानुभूति के साथ समक्त कर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकर वह अपने आपको उपेक्षित न माने और जो उसके मातृत्व के गौरव को अन्नुएण रखते हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में समर्थ हो।'

२. उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४९५

यह घर और बाहर की सनातन समस्या को सामज्ञस्यपूर्ण ढंग से, समन्वय के त्राधार पर हल करने का प्रयास है त्रीर शायद इस प्रश्न पर यही स्वस्थतम, प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है। 'त्राधुनिका' की जो सहज प्रवृत्ति घर से सम्पूर्ण रूप में सम्बन्धविच्छेद कर लेने की है, वह ध्वंसात्मक है, रचनात्मक नहीं। उसके सम्बन्ध में महादेवी कहती हैं:

'अनुकरण को चरम लद्दय माननेवाली महिलाओं ने भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्यथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति में उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था। उन्हें अपने मुक छायावत् निर्जीव जीवन से ऐसी मर्म-व्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिए उपयुक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका। अतः उन्होंने अपने आवको पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना आरम्भ की। कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अर्थ स्त्री के मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भरम से पुरुष की रुच्च मूर्ति गढ़ लेना है। फलतः आज की विद्रोहशील नारी व्यवहारिक जीवन में अधिक कठोर है, यह में अधिक निर्मम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, सामाजिक ज्ञेत्र में अधिक स्वच्छन्द, प्रन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं की संकीर्ण सीमा की बन्दिनी है।'

महादेवी 'श्राधुनिका' के इस 'विद्रोह' को श्रात्महत्या समभती हैं। उनका विश्वास है कि घर श्रौर बाहर दोनों ही स्त्री के कार्यच्चेत्र हैं, दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं श्रौर यदि संतुलन के साथ दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाय तो थोड़े ही श्रम से इस दिशा में निश्चय ही सफलता मिल सकती है।

महादेवी इतना कहकर ही संतोष नहीं कर लेतीं कि स्त्री का कार्य-च्लेत्र घर के बाहर भी है। वे अलग-अलग काम गिनाती भी हैं। जैसे महिला-साहित्य व बाल-साहित्य की रचना। इस दो प्रकार के साहित्य की रचना में स्त्रियों को ही सर्वाधिक सफलता मिलने की सम्भावना है क्यों कि ये दोनों विषय एक प्रकार से उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं। इस साहित्य रचना के अलावा शिचा, चिकित्सा और कानून के च्लेतों में वे विशेष रूप से सहायक तथा उपयोगी हो सकती हैं। बालक-बालि-काओं की शिचा, रोगियों की सेवा-शुश्रूषा आदि का कार्य तथा बाल एवं महिला साहित्य की रचना निश्चय ही ऐसे मार्ग हैं जिनके सम्बन्ध में महादेवी का उपर्युक्त सिद्धान्त लागू किया जा सके। अर्थात् वे ऐसे कार्य हैं जो उसके मातृत्व को

ब्रान्तुएए। रखते हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में समर्थ हैं। महादेवी के इन विचारों का पूरा महत्व तब समभ में त्राता है जब हम संसार की अबलेली समग्र क्रान्तिकारी शासन सत्ता, सोवियत रूस में स्त्रियों की स्थिति पर नजर दौडाते हैं। वहाँ भी स्त्री जाति का विकास उसके मातृत्व की रचा मात्र के त्राधार पर नहीं बल्कि उसके विकास के त्राधार पर हुत्रा है। सोवियत राज ने स्त्री के मातृत्व को विकसित करके स्त्री जाति का उन्नयन किया है और उसे सोवियत समाज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को अपहृत या विस्मृत करके नहीं। यही कारण है कि सोवियत रूस में स्त्रियों का उन्हीं चेत्रों में सबसे अधिक विकास हुआ है जिनकी स्रोर महादेवी ने संकेत किया है। विभिन्न पेशों में सोवियत नारी का क्या आनुपातिक स्थान है. इसके श्राँकड़े देखने पर पता चलता है कि वैज्ञानिक खोज के कार्य में स्त्रियों की संख्या ३४ प्रति शत थी, विश्वविद्यालयों के कुल विद्यार्थियों में महिला विद्यार्थियों की ४३.१ प्रति शत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में त्राधे से ऊपर (५०.६ प्रति शत ) महिलाएँ थीं और अध्यापन के चेत्र में स्त्रियों ने पुरुषों को विलक्त पीछे होड़ दिया था-- ऋध्यापिकात्रों की संख्या कुलकी ६४.८ प्रति शत थी। कृषि श्रीर कल कारखानों की मजदूरी के कार्य में भी स्त्रियाँ क्रमशः ३७.१ श्रीर ३९.८ प्रति शत थीं. जो कि कम नहीं है । लेकिन शिल्हा और चिकित्सा ही वे दो सुख्य कार्यक्षेत्र हैं जिन में स्त्रियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे हैं और उत्तरोत्तर आगे होती जाती हैं।

महादेवी ने ऋत्यन्त गम्भीर ऋौर शान्त मन से नारी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है ऋौर तत्सम्बन्धी ऋपने निष्कर्ष वास्तविक जीवन के ऋपने परिचय के ऋाधार पर बनाये हैं। यही कारण है कि इस प्रश्न पर उनकी स्थिति गांधीवादी सुधारवाद से पृथक् है ऋौर उस पर समाजवाद का प्रभाव दिखायी देता है। समाजवाद के सिद्धान्तों पर संचालित सोवियत रूस का विधान ऋपनी १२२ वीं धारा में यदि नारी की स्वाधीनता की घोषणा इन शब्दों में करता है कि—

'सोवियत रूस की स्त्रियों को जीवन के श्रार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा राज्य-सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर श्रिधिकार होंगे (श्रीर) इन श्रिधिकारों का उपयोग करने के लिए स्त्रियों को श्रिधिक से श्रिधिक सुविधाएँ दी जायँगी।'

-तो उसका यही कारण है कि जारशाही शासनकाल में रूस की

स्त्रियों की वही दशा थी जो आज भारतवर्ष की स्त्रियों की है। ज़ारशाही शासनकाल के काले दिनों में स्त्री को केवल सामाजिक उत्पीड़न का ही सामना नहीं करना पड़ता था। पारिवारिक जीवन में भी न तो स्त्रियों के कोई अधिकार थे और न अत्याचार से बचाव के साधन। किसान स्त्रियों का पुराने ज़माने के परिवार में क्या स्थान था, इसके ऊपर विचार करते हुए स्तालिन ने कहा था—शादी होने के पहले परिवार में काम करनेवालों में उसका स्थान पहला था। वह अपने पिता के लिए काम करती थी और एड़ी-चोटी का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सुनने को मिलते थे, 'मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ।' शादी होने के बाद वह अपने पित के लिए काम करती थी और उसकी प्रत्येक आज्ञा का सिर झुकाये पालन करती थी। उसके बदले पुरस्कार में उसे पित से यही शब्द सुनने को मिलते थे—'मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ।'

—समाजवादी रूस की स्त्रियाँ, पृष्ठ २३

नारी-समस्या पर महादेवी के विचार समाजवाद की ओर उन्मुख हैं और उनकी पुष्ट सामाजिक चेतना का परिचय देते हैं। निम्न उद्धरण में वे अपने विचार बहुत सुछझे हुए और संतुष्टित ढंग से रखती हैं:

'आरम्भ में प्रायः सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्षृहणीय स्थान नहीं दिया परंतु सम्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया। वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने का मापदण्ड कहा जा सकता है। नितान्त बर्बर समाज में स्त्री पर पुरुष वैसा ही अधिकार रखता है, जैसा वह अपनी स्थावर सम्पत्ति पर रखने को स्वतंत्र है। इसके विपरीत पूर्ण विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहयोगिनी तथा समाज का आवश्यक अंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के महिमामय आसन पर आसीन है।

—पृष्ठ १२८

महादेवीं का नारी-स्वाधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में जीवन की वास्तविकता पा चुका है। संसार के कम से कम छठें अभाग पर एक ऐसा पूर्ण विकसित समाज है जहाँ नारी को इतिहास में पहली बार अधिक से अधिक और सच्चा मान

<sup>•</sup> अब एक तिहाई—लेखक

और आदर मिला है। महादेवी ने यदि सोवियत नारी के सम्बन्ध में यथेष्ट बातं पता लगाकर उनके आलोक में भारतीय नारी की समस्या पर विचार किया होता तो उसके वर्तमान जीवन की विभीषिका और भविष्य के खप्नों के बीच एक लंबी खाई न होकर कर्तब्य का एक सेतु होता और उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर हो जाती अर्थात् आज की परवश भारतीय नारी के लिए तत्काल कर्म का सन्देश—क्योंकि स्वप्न सार्थक तब होता है जब उसे कर्तब्य का आकार मिलता है।

१६४६ ]

## अतीत के चलचित्र

हम श्रीमती महादेवी वर्मां से सुप्रसिद्ध कवियित्री के रूप में परिचित हैं। 'अतीत के चलचित्र' उनकी पहली गद्य-रचना है। उसमें उनके संस्मरण संकलित हैं। ये संस्मरण न तो बहुत धनी-धोरी लोगों के हैं और न ऐसे लोगों के जिनका समाज में बहुत मान है। उल्टे इन संस्मरणों में लेखिका ने ऐसे व्यक्तियों की स्मृति को ताजा किया है जिन्हें आम तौर पर दुनिया भूल जाया करती है। लेकिन दुनिया इन व्यक्तियों को भूल जाया करती है तो इसमें दोष दुनिया का ही है, क्योंकि वह केवन ऊपरी चीज़ें देखती है और इन व्यक्तियों के बहिरक्क में तो ऐसा कुल भा नहीं है जिसे कोई याद रखे; उनका सौन्दर्य तो भीतरी है, उसका संबंध उनके हृदय से है, उसको निश्लल सरलता से है।

पुस्तक में सबसे पहली चीज़ जो मन को अपनी ओर खींचती है, वह उसका सम-पंण है। उसमें लेखिका ने गहरी अनुभूति और संवेदना से अपने कलात्मक उद्देश्य की घोषणा-सी की है:

जिनके आँमुओं ने मेरा पथ स्वच्छ किया है, जिनकी बिखरी कथाओं ने मेरे लिए जीवन की श्रांबला जोड़ी है जिनकी ममता मुंदर, सरलता शिव और मनुष्यता सत्य रही है, जो अपने उपकारों से अनजान और मेरी कृतज्ञता से अपरिचित हैं उन्हीं अपने धूमिल चलचित्रों के चिर उज्ज्वल आधारों को

लेखिका का कथन है कि ये स्केच मूलतः प्रकाशन के लिए नहीं लिखे गये थे। आत्मसंतोष के लिए ही इनकी रचना हुई थी। उद्देश्य था साहित्यिक सृष्टि के माध्यम से उन लोगों की स्मृति को सँजो रखना।

अतीत के ये चित्र बहुरंग हैं—व्यथा के 'प्रि.जम' से ही लेखिका ने उन्हें देखा है। वे वेदना की किव हैं, उस वेदना की जो उनकी दृष्टि में मानव-जीवन की अनि-वार्य पहचान है। इस वेदना का कारण यह है कि समय की गित अबाध है, वह रुकता नहीं, बीत जाता है और स्मृति-पट पर ख्रपने दाग़ छोड़ जाता है। यही दाग़ कुछ और समय बीतने पर वह कड़वी-मीठी अनुभूति बन जाते हैं जिसको लेखिका अपनी कविता में प्रस्तुत करता है, बार-बार और नये-नये रंगों में, नयी-नयो सजधज से !

इस गद्य रचना में भी प्रेरणा का खोत वही है। लेखिका ने बहुत सचे आदर से अपने पात्रों को याद किया है। यहाँ चित्रफलक बहुत सादा है और तूलो की रेखाएँ गहरी।

प्रत्तक में चित्र मेहनतकश और मध्यमवर्ग के लोगों के हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेहनतकश वर्ग के जो चित्र उन्होंने खींचे हैं, उनसे तो उत्फ्रहा जीवनैषणा, उत्साह, आशा और विश्वास का संचार होता है और मध्यमवर्ग के चित्रों से एक अजीव तीखा स्वाद मुँह में आ जाता है। इससे रचनात्मक श्रम के प्रति उनके स्वस्थ दृष्टिकोण का पता चलता है। रचनात्मक श्रम द्वारा जीवनोपार्जन करनेवाले लोगों के चित्रों में उन्होंने मनुष्य की अच्छाइयाँ उभारकर रखी हैं-जिससे यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि उपजीवी मध्यम और अभिजातवर्ग उनकी दृष्टि में मनुष्यत्व के गौरवपूर्ण पद से गिर चुका है। उनकी कत्यना करने पर लेखिका को उनमें लोम, ईर्ष्या और दुचापन ही दिखलाई देता है। लेकिन उनके साहित्यकार मन की आँख मनुष्य-चरित्र की छिपी हुई संभावनाओं पर है, इसिछए उनका विश्वास है कि मनुष्य जो कि परमात्मा का अँश है, अनिवार्यतः अच्छा होगा। उनका साहित्यिक कार्य उसकी इसी छिपी हुई अच्छाई को निकालकर बाहर लाना है। मनुष्य के चारेत्र की अच्छाइयाँ जिस तरह दब गयी हैं और बुराइयाँ ऊपर आ गयी हैं इसका कोई संबंध महादेवी वर्मा परिस्थिति से नहीं जोड़ती। वह इसे केवल एक तरह की संज्ञाहीनता मानती हैं, बस इतना कि चेतना जड़ हो गयी है। किस कारण से ? इस पर विचार करने को वह तैयार नहीं हैं । अस्तु । इन चरित्रों को देखकर यह विश्वास मन में पैदा होता है कि अब भी मनुष्य का नैतिक सर्वनाश नहीं हुआ है. अभी उसका उद्धार संभव है, अब भी महाजनी अर्थनीति की आधारमृत असंगतियों से उत्पन्न उसकी जड़ता और दयनीय आत्मकेन्द्रिकता से उसकी रक्षा की जा सकती है। कदाचित् महादेवीजी हमारी इस बात से सहमत न होंगी। वैसी स्थित में कहना होगा कि उनकी भ्रान्तियों का जाल टूटने में अभी देर है। पर अभी तो इतना ही काफी है कि उनकी नज़र नासूर पर पड़ गयी है। धीरे-धीरे उसके कारण पर भी वे स्वतः पहुँचेंगी । इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह पुस्तक दी-राहे पर खड़े राह दिखलानेवाले एक खंभे की तरह हो जाती है। जब तक लेखिका खंभे के इस तरफ है. सब ठीकठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई डर की बात नहीं, लेकिन खंमे के उस तरफ गयी...और प्रलय, धारे पुराने मान चकनाचूर । रवीन्द्रनाथ का साहित्य भी ऐसा ही एक राह का खंभा था। हममें से बहुत-से लोगों ने रवीन्द्रनाथ को अपने अन्तिम दिनों

नयी समीक्षा

में बहुत अनिच्छापूर्वक यह खंभा पार करते देखा है। महादेवीजी को भी अन्ततः वहीं रास्ता अपनाना पड़ेगा। भावनाओं की जड़ता और महाजनी पूँजीवादी अर्थनीति में जो कार्य-कारण संबंध है उसे एक न एक दिन उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, इतिहास उन्हें वाध्य करेगा।

यदि हम पुस्तक में से केवल दो चिरतों को उटा लें और उन पर जरा गहराई से विचार करें तो हमें बाकी का भी अच्छा खासा परिचय मिल जायगा; क्योंकि ये चिरत्र मिलित नहीं हैं, उन सबका प्रधान गुण एक ही है। वह है उनकी सरलता । महादेवी- जी ने बीवन के एक पहलू को खूब बारीकी से देखा है, और प्रकाश व छाया के थोड़े हेर फेर से वे बहुत कुछ एक प्रकार के चित्र ऑकती हैं। लेकिन इसका यह मतल्ब जरा भी नहीं है कि इससे पुस्तक की ताज़गी में कोई कमी आ जाती है। एक दायरे में तो सब चरित्र एक-से जान पड़ते हैं, लेकिन यों उन सबका अलग-अलग व्यक्तित्व है और किसी प्रकार के भ्रम के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो चारित्रिक विशेषता उन सबका समान गुण है, वह है उनकी अजस ममता और पाठक के हृदय को गला देने की उनकी अद्भुत शक्ति।

पहला चित्र रामा का है। नौकर। भला, स्नेहपूर्ण ममत्वशील। बच्चों के लिए दिन में वह न जाने कितने रूप घरता है। वही बच्चों को राह दिखलाता है, वही उनकी आया है, बही उनकी उड़नेवाला घोड़ा है, वही उनकी गुड़िया की शादी करानेवाला पुरोहित है और वही उनकी रेलगाड़ी का गार्ड भी है। बच्चे केवल उसको जानते और प्यार करते हैं और उसके संग खूब खुश रहते हैं। फिर एक दिन रामा चला जाता है। और फिर कभी नहीं लौटता। उसका अभाव भोले-भाले बच्चों के अबोध हृदय में एक घाव बनकर रह जाता है—बच्चों ने अभी यह निर्मम पाठ नहीं पढ़ा है कि प्रकृति में अभाव या शून्य के लिए कहीं स्थान नहीं है। जिस तरह से वह नज़र से ओफल होता है उसको देखकर यह नहीं लगता कि वह मंच से हटकर और कहीं गया है, बस यही लगता है कि वहीं खड़े-खड़े वह हवा में घुल गया। और लेखिका को यही दुःख होता है कि इतनी अजस्व ममता को हवा ने कैसे और क्यों निगल लिया!

दूसरा चित्र उन्नीसवर्षीया भाभी का है। विधवा। पर वैधव्य का भार ढोने के लिए अभी उसके कंधे बहुत कमज़ोर हैं। हिन्दू सामाजिक रूढ़ियों और कुसंस्कारों के पूर्ण प्रतिफलन वा एक चित्र। वह एक फूल है जिसे कुम्हलाने पर मजबूर किया जा रहा है। वैधव्य की कराल छाया उसके संपूर्ण जीवन को घेरती बढ़ी चली आ रही है, मानों कोई अन्धकार गुहा ही उसे लीलने को बढ़ी चली आ रही है। ""और वह जीवन्मृत तहणी धीरे-धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है, इसलिए नहीं कि वह मरना चाहती

है, इसिल्स् भी नहीं कि प्रकृति का यही विधान है, बल्कि इसिल्स् कि पंडे-पुशेहितों ने उसके नाम यही फरमान जारी किया है। एक हृदय-हीन राक्षस की विन्दिनी वह तकणी एक ठंडी, खेंचेरी, अमानुषिक, निर्देय कोठरी को अपनी संपूर्ण दुनिया मानने पर विवश है। उसे उस कोठरी के बाहर एक बार भी, एक पल के लिए भी झाँकने की इजाज़त नहीं है। पत्थर की एक लकीर की तरह उस विधवा तकणी—भाभी—का चित्र लेखिका के मानसपटल पर खिंचा हुआ है। लेखिका को उस दिन की कल्पना करके हर लगता है जिस दिन वह खूसट बुहुा, भाभी का वह ससुर न रहेगा! जिस दिन उसे अकेले ही इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा, जो उसके लिए अपरिचित होगी और जो शायद उसका बुराही चेतेगी! उस दिन क्या होगा? इसकी कल्पना से ही केखिका कॉप जाती है और उसे भीतर ही भीतर बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है यह जवाब देने के लिए कि भाभी अपना तन बेचने के लिए किसी कोठे की राह नहीं पकड़ेगी!

चाहे वह अंघा तरकारीवाला अलोपी हो चाहे एकलव्य की-सी लगन-वाला किसान छोकरा घीसा; चाहे वह नामहीन माँ हो जो विवाह होने के पहले ही माँ बन गयी, चाहे वह बिट्टो हो जिसने मानों अपनी तकली फों की गाथा पूरी करने के छिए ही शादी की : चाहे वह सौतेली लड़की बिन्दा हो जिसका एकमात्र अपराध यह था कि वह क्यों नहीं जल्दी से इतनी बड़ी हो जाती कि बड़ी बड़ी औरतों की तरह घर का सारा काम-काज सँमालने लग जाय, चाहे वह हथिनी की तरह मस्त पहाडी यवती रुछमा हो ; चाहे वह सीधा सादा कुम्हार बदलू या उसकी कप्टसिहणु पत्नी रिधया हो, चाहे उसकी तेरह साल की लड़की दुखिया हो जिसने अभी से जीवन का बोझ उठाने की कला अपनी माँ से अच्छी तरह सीख ली थी; या मामी, अभिश्रप्त विधवा ; या रामा, मूर्त ममता ; या सविया ( सावित्री का विगड़ा हुआ रूप ) जिसके उदात्त नारी-चरित्र का जोड़ पौराणिक सा वत्री में ही मिलता है—सबमें स्तेह-ममता-करुणा की एक ही धारा प्रवहमान है, सबके शरीर से जैसे स्नेह और ममता की किरनें फूटती है। यह तो उनके चरित्र का सामान्य गुरा है; इसके अलावा वे गुण भी हैं जो सबको एक दूसरे से प्रथक् करते हैं। सीधे-सादे रामा और मामी के चित्रों में फांसीसी चित्रकार रोदें के ऋषक-जीवन संबंधी आरम्भिक चित्रों की-सी शांति और संतुलन है। छछमा, बदलू और उस नामहीन छड़की के चित्र में जो कपड़े सीने का काम करने लगी, ऐसा स्वाभिमान और विद्रोह की ऐसी घीरे-घीरे सुलगती हुई आग है कि उसे तेल के रंग की गहरी रेखाओं से ही आँका जा सकता है, पानी के रंग फीके पड़ेंगे। सबिया के चित्र में वहीं आरिमक शांति और वही अमर मुसकान है—वह मांसल शरीर अवश्य नहीं है, उसने कभी भरपेट खाना भी तो खाया हो !--जो यूरोपीय पुनर्जागरण के कलाकारों द्वारा अंकित मैडोना में मिलती है। रिधया की तेरहवर्षीया

लड़की दुखिया (नाम भी तो देखो!) का चित्र प्रेमचंद के कुछ पात्रों की याद दिलाता है, दुखिया जो रातभर में ही एक पूर्ण वयस्क, उत्तरदायित्वपूर्ण, शैशव-वंचित, दुःखानुभृतियों से पूरी तरह संपन्न मानसिक-जरा-जर्जर स्त्री हो गयी। दुखिया को देखकर प्रेमचंद के कई नारी-चरित्र याद आ जाते हैं। फ़िनलैंड के महान उपन्यास-कार सिलानपा के 'मीक हेरिटेज' के नायक की पुत्री हिल्डा बिल्कुल दुखिया के समान है। दुखिया का चरित्र केवल दो वाक्यों में अंकित किया गया है, लेकिन चित्र पूरा है। रिथया जिस समय स्वयं ( क्योंकि दाई को देने के लिए उसके पास एक रुपया नहीं है) एक तेज़ किये गये मगर तब भी भोंथे हँ सिये से अपने सद्यः जात शिशु का नार काटती है, अपनी भीषण पीड़ा के उस चण में वह शोछोखोव की नटालिया की बहन हो जाती है जो इसी तरह हॅसिये से अपना गला काटने की कोशिश करती है। खस्थ पुष्ट अंगोंवाली लछमा (जिसे मैं मस्त घोड़ी कहकर पुकारना चाहता अगर उसने जीवन में इतना दुख ही दुख न पाया होता ! ) जिसके प्यार की तीव्रता जानवरों या आदिम मनुष्यों की-सी है ('सभ्य'मनुष्यों का प्यार उतना तीत्र हो ही नहीं पाता, उनकी बुद्धि संतुलन ला देती है।), ताल्सताय के उपन्यास 'रिज़रैक्शन' की नायिका कटूशा से बहुत मिछती है। अछोपी का चरित्र रवीन्द्रनाथ के 'काबुलीवाले' की याद दिला देता है। तो कैसे ? इस तरह। अलोपी कई दिन से होस्टल की छोटी-छोटी लड़िक्यों को मुफ्त फल दे जाता है। एक दूसरा फलवाला इस बात की रिपोर्ट प्रिंसिपल साहिबा (लेखिका) से करता है। अलोपी से जब जवाब तलब किया जाता है तब वह बहुत डरते-डरते अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि उसे इन लड़कियों की आवाज़ में अपनी एक बहुत छोटी, रिश्ते की बहन का भान होता है, इन लड़कियों में वह फिर हे जैसे जी उठती है, इसीलिए वह उनकी खातिर कभी-कभी कुछ भेंट लाता है (वह ग़रीब है तो क्या हुआ, क्या उसे मेंट देने का अधिकार नहीं है ! ) और मेंट का क्या कोई पैसा लेता है !

अगर पाठक यह न जाने कि ये सभी चरित्र राई-रची सच्चे हैं तो उसे कभी विश्वास न हो कि दुनिया में इतनी कोमलता अभी बाकी है। इन चरित्रों की प्रेरणा का स्रोत पीड़ा है, पीड़ा का प्रतिकार करनेवाला वह सामाजिक न्यास नहीं, रे पीड़ित और प्रता-ड़ित व्यक्ति अपने बल और पराक्रम से एक दिन जिसके अधिकारों होंगे। इन ग्यारह चित्रों में लेखिका ने जीवन की विभीषिका के कई पहलू पकड़े हैं। पर उन्हें मिली केन्ल कोमलता—वही उनके किव का विश्वास है। हमें इस विश्वास की ऐतिहासिक विवेशाना करनी चाहिए।

लेखिका ने किसानों की गरीबी देखी है। वह अच्छी तरह इसका कारण भी जानती हैं। लेकिन उसे बताने में (अपने आपसे भी!) उन्हें जैसे डर लगता है। क्योंकि

उनके कवि के विश्वास को उससे चोट छगेगी। वे जानती हैं कि क्यों दुनिया की सारी पूँ जी अपने हाथ में बटोरकर बैटनेवाले मौत के सौदागर पूँ जीपित संसार की करोड़ों निर्दोष जनता को गोली का शिकार बनाते हैं। वे जानती हैं कि कैसे यह भी एक तरह की ऐतिहासिक अनिवार्यता है जिसके फलस्वरूप समय-समय पर इन युद्धों का होते रहना जरूरी है। पूँ जीवाद इस समय जिस संकट से होकर गुज़र रहा है, उससे भी वह बेखबर नहीं हैं। लेकिन...वह अपनी इस मान्यता से पूरे बीजान से चिपके रहना चाहती हैं कि वैयक्तिक सम्बन्ध ही असल चीज़ हैं, बाकी ये सामाजिक सम्बन्ध वगैरः तो बेकार की चीज़ें हैं, उनमें कुछ रखा नहीं है। उनके इस विश्वास—या वासना के पीछे बखार की गर्मी-सी है। जो बात उन्हें अपनी बौद्धिक पकड़ के ज़रिये भाउस होना चाहिए थी उसे वह अपनी अंतश्चेतना से जानती हैं। उनके पात्र निम्न स्तर के लोग हैं, मुख्यतया किसान हैं। किसानवर्ग में पूँजीवादी अर्थनीति की असंगतियाँ उतने साफ और सीचे और तेज़ शंकल में दिखाइ नहीं देतीं। सामंतवादी सामाजिक सम्बन्धों का कुत्रिम ढंग से बचाये रखकर किसानों का वर्ग पूँ जीवादी प्रणाली की घातक असंगतियों के प्रभाव से अपने को ज्यादा दिन तक मुक्त रख पाता है। जिस प्यास ( नॉस्टैलिजिया ) से लेखिका बार बार पीछे की ओर निहारती है, उससे साबित होता है कि वर्तमान अराजकता से उत्पन्न शोरगुल और हिंसा और रक्तपात का उसके ऊपर गहरा आतंक है और इस स्थिति में उसे बस इस बात की लालसा है कि वह किसी तरह इससे बचकर निकल जाय-निकलकर कहाँ जाय इससे बहुस नहीं, कहीं जाय, बस निकल्पर जाय। संप्रति वह चीज जिसमें वह बचकर चली जाना चाहती हैं, कल्पनाश्रयी समाजवाद है। लेकिन है वह भी समाजवाद क्योंकि अकेला समाजवाद ही जीवन में सबको समान अवसर दे सकता है। लेकिन चूँकि वर्ग-युद्ध और साम्यवाद का मतलब है खून में होकर जाना, इसलिए उन्हें डर लगता है। और तब वे घूमकर अपनी इन पुरानी, मध्ययुगीन लेकिन सोलहों आने वास्तविक आकृतियों की ओर उँगली से इशारा करके कहती हैं: 'हूँ:, तुम वर्ग-युद्ध का पचड़ा लेकर बैठे हो ! यह सब तुम्हारे दिमाग की खराफात है । इधर देखो, इन औरतों और मदीं को, इनके बारे में तमहें क्या कहना है ? और हाँ, भूलना मत कि ये लोग तुम्हारा वर्ग-युद्ध फर्ग-युद्ध कुछ नहीं जानते !' अगर मैं चाहता तो अपने दिमाग से ये जुमले न निकालकर नार्वे के लेखक योहन बोयर के किसी उपन्यास की किसी लम्बी वक्तृता का एक दुकड़ा छेकर उद्धृत कर सकता थ । इसका मतलब है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वह कोई हर्टका बात नहीं ्है, जो उद्गार हमने लेखिका के मुँह में डाला है वह भी कोई काल्पनिक चीज नहीं है। हैमलेट के समान लेखिका को भी लगता है कि कहीं कोई जबर्दस्त गड़बड़ है, लेकिन न जाने किस अदृष्ट के संकेत से वे यह भी समझती हैं कि चाहे जो हो आखिर में सब

जाकर ठीक हो जायगा— वैसे ही जैसे कि परिशों की कहानियों में होता है। लेकिन वे यह भूल जाती हैं कि हतिहास में किसी जादू-टोने या किसी तिलिस्म की कर्तर गुज़र नहीं है। इतिहास तो कार्य-कारण का नाम है। कोई चाहे तो अभी से इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि महायुद्ध के बाद सारे पूँ जीवादी संसार में जो जबर्द त आर्थिक संकट आयेगा उससे और गांधीवादी प्रयोग की और भी स्पष्ट विफलता से उनका भरम काफी दूर होगा। मैं इस बात को बार-बार कहना चाहता हूँ और इसे इस हप में कहना जरूरी समफता हूँ क्योंकि महादेवी वर्मा ईमानदार बुद्धिजीवियों के एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी एक ऐसी संस्कृति में सची आस्था है जो अगनी ही असंगतियों के कारण मर रही है।

पुस्तक में जो नारी-चिरित्र हैं उन सबमें वही गहरी कोमलता है जो शरत् बाबू की नायिकाओं में पायी जाती है। लेकिन महादेवी के चिरित्रों में इसके अलावा और भी कुछ है। उनमें ज्यादा रक्त-मांस है, उनपर वास्तविकता की मुहर भी ज्यादा गहरी है। एक शब्द में कहें तो कहेंगे कि उनमें ज्यादा ज़िन्दगी है। महादेवी के नारी-चिरित्रों में भावनाओं का जो संयम मिलता है, उसके आगे शरत् के स्त्री-पात्रों की अतिशय भावुकता कृत्रिम-सी जान पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे वे अपनी भावुकता का प्रदर्शन करने के लिए अधीर हों। महादेवी के पात्र अधिक यथार्थ हैं। इसके अलावा 'अतीत के चलचित्र' में एक ऐसी ताज़गी है जो पाठक में भी ताज़गी भर देती है, आशा का संचार करती है श्रीर जीवन के साथ उसके संबंध को और गहरा बनाती है।

महादेवी की गद्यशैली बहुत चुभती हुई है। उसमें पचीकारी तो नहीं है, लेकिन एक धीर प्रवाह है, जो लेख की गंभीरता को तो बढ़ाता है मगर उसे बोझिल नहीं बनाता। जब वे अपने पात्रों की रूपरेखा या उनके आसपास के वातावरण का चित्र खींचने लगती हैं तब उनकी शैली का रंग खुछता है। तब उसमें एक तरह की कठोरता भी आ जाती है, वनों अकसर उनके गद्य के दामन में कविता की गोट-सी रूगी जान पड़ती है। जो उपमाएँ-उत्पेक्षाएँ आदि आयी हैं वे स्वयं उनके अनुभव से ही हुई हैं और अकसर बिलकुल अछूती हैं। शैली और विषयवस्तु दोनों ही की दृष्टि से 'हिंदी गद्य-साहित्य में इस पुस्तक का अनुठा स्थान होगा। जब-जब लेखिका ने सामाजिक विषयों पर कुछ लिखा है तब-तब उसके गद्य में वही आग, संयम से दबाये गये कोध की वही ठंडी ज्वाला, वही गंभीर तार्किकता आ जाती है जो 'चाँद' की उनकी टिप्पणियों में पायी जाती है। इन सब बातों के साथ ही साथ उनकी शैली की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग करने पर भी वह दुरूह नहीं है। इसका कारण हमारी समभ में यही है कि शब्दों को ग्रहण करने के मामले में उन्होंने सची उदारता

से काम लिया है और भाषा के क्षेत्र में शुद्धि आन्दोलन चलानैवालों से अपने आपको अलग रखा है।

सारी पुस्तक के वातावरण में जो एक हलका-सा व्यंग्य रचा हुआ है उसने किताब को और 'सुस्वादु' बना दिया है! तिलमिलाहट-भरे, तीखे व्यंग्य के साथ जब वे कहती हैं 'परोपकारियों का मार्ग न समुद्र रोक सकता है न पर्वत' तब आज के हिन्दू समाज की असहाय विधवा की असहायता जैसे और भी मुखर हो पड़ती है। उनका हलका स्मित हास्य और व्यंग्य भी दर्द की गहराई को बढाता है।

'अतीत के चलचित्र' को पढ़कर कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसकी लेखिका जिन्दगी से मुँह चुराकर अलग अपने शीशमहल में बैठना पसंद करती है। यह ठीक है कि जिस सामाजिक अन्याय और अत्याचार को उसने अच्छी तरह देखा और अनुभव किया है और जिसका उसने चित्रण किया है, उससे वह कोई क्रान्तिकारी निष्कर्ष नहीं निकालती, लेकिन उसने जिन्दगी से ऑखें चार की हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उसने बहुत दु:ख और कद्धता देखी और जानी है और चाहे उससे बाहर निकलने का रास्ता उसने न पाया हो, लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि उसने कड़वी सचाई को ढेंकने के लिए छल और विडंबना का आश्रय नहीं लिया।

18839

## स्मृति की रेखाएँ

'स्मृति की रेखाएँ' में महादेवीजी के निजी संस्मरण संग्रहीत हैं। ऐसे ही संस्मरणों की उनकी पहली पुस्तक 'अतीत के चलचित्र' थी। आजकल विशेष रूप से जिस संस्मरण का प्रचलन हमारे साहित्य में है, वह है स्वनामधन्य 'साहित्यिक संस्मरण'! एक साहित्यिक अपने परिचित किसी दूसरे अधिक लब्धप्रतिष्ठ साहित्यिक का संस्मरण लिखता है और इस प्रकार अपनी और अपने आराध्यदेव दोनों की कीर्ति को दिग्दिगन्त में प्रसारित करता है। साहित्यिक संस्मरण लिखना ठीक है, लेकिन ऐसे संस्मरणों में लेखक का उद्देश्य केवल अपनी और अपने वंद्य साहित्यिक बन्धु की कीर्तिध्वजा फहराना ही न होना चाहिए। उसे इस प्रकार चरित्रांकन करने का प्रयस्न करना चाहिए कि अङ्कित चरित्र का मानबीय पद्म पूरी तरह उभरकर सामने आ जाय। पर आजकल अधिकांश संस्मरण-लेखकों का ध्यान इस बात की ओर कदाचित् नहीं जाता।

'स्मृति की रेखाएँ' में संकलित संस्मरण एकदम भिन्न प्रकार के हैं। उनके नायक ख्यातनामा साहित्यिक और कलाकार, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी नहीं हैं। उनके नायक हमारे गर्वरफीत समाज से एक प्रकार से निर्वासित 'निम्न' वर्ग के लोग किसान और मज़र हैं। वे सामान्य जन हैं। वे ही वास्तविक भारतीय जनता हैं। उनके चरित्र उदाच हैं। उनमें मनुष्यता, परदुःखकातरता, सौहार्द, करुणा, स्नेह और परस्पर सहयोग की भावना होती है। लेकिन नहीं, उनकी मनुष्यता और उनका स्नेह और उनकी करणा सब महत्त्वहीन है। उनका जीवन, उनके मनोमाव हमारे साहित्य के लिए अच्छी विषयवस्तु नहीं है, क्योंकि वे स्वयं हमारे समाज द्वारा बहिष्कृत हैं। वे बहिष्कृत हमारे समाज से और उनका जीवन बहिष्कृत हमारे साहित्य से ! सम्प्रति, स्थिति यही है। इसका कारण भी है। साहित्यिक सत्ताधारी इस बात को जानते हैं कि इस 'निम्न' वर्ग को साहित्य में स्थान देने का परिणाम होगा उसे क्रान्तिकारी पथ पर चलने के लिए प्रेरणा और बल देना। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए जो ऐसे प्रतिगामी हैं कि विदेशी प्रभुत्व पर भारतीय जनता द्वारा किया गया आघात देखकर मातम मनाते हैं। उन्हें तो साहित्य में स्वाधीनता की चेतना का तिनक भी प्रसार देखकर भय के कारण रोमांच हो आता है। सामन्तवाद का अवशेष यह वर्ग आज हमारे सामाजिक जीवन का संचालन नहीं करता और अब कोई क्रियात्मक शक्ति नहीं रह गया है, इसलिए ऐसे

साहित्यिक सत्ताधारियों की संख्या आज कम है। वे आज इमारे साहित्य-सूत्र का संचा-लन नहीं करते, इसलिए उनके विचार और उनकी भावनाएँ हमारे साहित्य की गति-विधि पर कोई स्थायी प्रमाव नहीं रखतीं। साहित्य-संचालन का नेतृत्व अब उनके हाथ से निकलकर उन सत्ताधारियों के हाथ में चला गया है जो भारतीय स्वाधीनता के पोषक तो हैं पर कातरता या और किसी कारणवश स्पष्ट रूप में यह घोषित करने से कतराते है कि भारतीय स्वाधीनता का अर्थ, प्रेमचन्द के शब्दों में, गोरी नौकरशाही के स्थान पर काली नौकरशाही की स्थापना नहीं, वरन ऐसे भारत का निम्मीण होगा जिसमें हमारे समाज की दो प्रबलतम शक्तियों-किसान और मजूर-का विवेक, उनका ही निर्ण्य अन्तिम और निश्चयात्मक होगा। उनके प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी. उनके ही प्रतिनिधियों का राज्य होगा और धनिक वर्ग यदि अपने धन-बल से शक्ति का अपहरण करने का प्रयत्न करेगा तो उसका प्रतिकार किया जायेगा। जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार होगा। यों यह बात सर्वमान्य-सी है, पर इस विषय पर पूर्ण मतैक्य और स्पष्ट घोषणा भी वांछनीय है। हमारे साहित्यिकों के अन्दर यह चेतना जितना श्राधिक से अधिक घर करे उतना ही अच्छा। जब वे इस बात को पूरी तरह समझ लेंगे कि देश की आज़ादी का अर्थ जनता का आत्मनिर्णय का अधिकार है, तभी वे इस बात को भी समझेंगे कि हमारे स्वाधीनता-मूलक साहित्य के सूजन का स्रोत भी वे ही हैं। अभी हमारे स्वाधीनता-मूलक साहित्य की मुख्य कमज़ोरी है कि वह एक निराकार आराध्य देवी की पूजा-अर्ची तक ही सीमित है। स्वाधीनता के लिए मर मिटने का ज़ीरदार आह्वान उसमें है, पर जन-जीवन की दैनन्दिन समस्याओं का उचित समावेश उसमें नहीं है ( स्पष्ट रोग का स्पष्ट निदान और सप्ष निदान के आधार पर स्वष्ट उपचार-कान्तिकारी पथ के अनुसरण का आह्वान), इसलिए उसमें वह शक्ति और ओज, प्राण तथा स्फूर्ति नहीं है, जो स्वभावतः उसमें आ जायगी जब हमारा साहित्य एक निराकार राच्चस को मारकर एक निराकार देवी को सिंहासन पर बिठालने का प्रयास छोड़कर पराधीनता की कठोर वास्तविकताओं, उसके मूर्च प्रतीकों, रोज के जीवन में उसकी व्याप्ति का निदर्शन करायेगा, और यह निदर्शन ही स्पष्ट और वास्तविक समस्याओं तथा संघर्षों पर आधारित होने के नाते क्रान्तिकारी जनता के लिए इंगित और आह्वान बन जायगा।

इस प्रकार जनजीवन का चित्रण उचित परिमाण में यदि हमारे साहित्य में नहीं है तो इसका कारण केवल कहर रूढ़िपन्थी नहीं हैं, वरन् हम सब भी इसका कारण हैं जो कि स्वाधीनता के लिए संघर्षशील तो हैं, पर जनता का इस संघर्ष में क्या महत्त्व है और भावी स्वतन्त्र भारत में क्या महत्त्व होगा, इस बात को ठीक से नहीं समक्षते और दूसरों को ठीक से नहीं समझाते।

महादेवीजी ने अपने संस्मरणों में इस बहिष्कृत, साहित्य से निष्कासित वर्ग के प्राणियों को छेकर नवीन साहित्य का बहुत कल्याण किया है; क्योंकि नवीन साहित्य इस शोषित वर्ग को ही मानी समाज का, स्वतंत्र मारत का निम्मीता और प्रहरी मानता है। परन्तु महादेवीजी उनकी ओर कदाचित् यह समक्तकर आकृष्ट नहीं हुई हैं। उनके आकर्षण का कारण शायद यह है कि इन ग्रामीण अर्किचनों के जीवन में उन्हें मनुष्यता की जितनी श्री मिली है, उतनी समस्त 'महवर्ग' में नहीं मिली। छेकिन वे किस कारण से इन अर्किचन, साहित्य से निर्वासित किसानों के जीवन की आर आकर्षित हुई हैं, यह महत्त्व की बात नहीं है। महत्त्व की बात यह है कि उपजीवी मद्रवर्ग के कालर-टाई, नाखूनी किनारे की घोती और पंप, सैंडिल और टॉफ्स, सस्ती माबुकता, शोधे विरह-मिल्लन और लम्बी-लम्बी गर्म साँसों को अलग रखकर उन्होंने साधारण किसानों के हृदय में पैठने का प्रयत्न किया है।

पुस्तक में सात संस्मरण हैं। इन सात संस्मरणों में सबसे प्रभावशाली दो हैं-— बिबिया घोबिन और चीनी कपड़ा बेचनेवाला। गुँगिया और टकुरी बाबा के चरित्र भी बहुत मार्मिक हैं। भगतिन का संस्मरण कदाचित् सबसे कमज़ोर बन पड़ा है। भगतिन ही उनके व्यक्तित्व के सबसे निकट है, इस नाते उसका ही चरित्र सबसे अधिक निख-रना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ है।

सभी चिरत्रों में मनुष्यता के उत्कर्ष का चित्र मिलेगा। पर चित्रण के लिए चिरत्रों के चयन में लेखिका ने अनजाने में उन चिरत्रों के प्रति झकाव दिखाया है, जिनमें परुषता की अपेचा कोमलता का ही प्राधान्य है। विद्रोही चिरत्र संभवतः लेखिका के अनुभव की परिधि में नहीं आये, नहीं तो उनका भी चित्रण होता इसमें सन्देह नहीं क्योंकि अन्ततः वे ही इस पुराने, रोग-जर्जर सभाज का अन्त करेंगे जिसमें मुन्तू की माई, उकुरी बाबा, गुँगिया और बिबिया जैसे व्यक्तियों के लिए जगह नहीं है। बिबिया वह अकेला चिरत्र है जिसमें किंचित् विद्रोह मिलता है। पर यह बात सार्थक है कि यह विद्रोहिणी भी समाज से हारकर आत्मचात कर लेती है। इस विद्रोहिणी की हार मन में बड़ी प्रतिहिंसा जगाती है। उसकी हार अपनी हार जान पड़ती है, नये युग के लिए सङ्घर्ष करनेवालों की हार जान पड़ती है। पर आज के पुरुष-शासित समाज में अकेली अवला विद्रोहिणी की हार को अपत्याशित कहने की भूल भी कोई न करेगा। उसकी हार तो वैसे पूर्व-निश्चित और अवस्थाशित कहने की भूल भी कोई न करेगा। उसकी हार तो वैसे पूर्व-निश्चित और अवस्थाशित यह वार पुकारकर कहने का मन करता है—

'मरो मत, यह कायरता है ; जिस तरह अपने दुःख में तुम अकेली नहीं हो, उसी

तरह अपने सङ्घर्ष में भी तुम्हारी अनिगनत सिङ्गिनें हैं। जियो और लड़कर विजयी हो।
मृत्यु पलायन है। मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है। लीट आओ?—लेकिन जब वह मर जाती
है तो एक ओर तो मन बहुत कठोर वेदना से भर उठता है, मगर दूसरी ओर न जाने
क्यों ऐसा भी लगता है कि बिबिया में कुछ है जो नहीं मरेगा, नहीं नष्ट होगा। यह
सच है कि बिबिया को पराजित और मृत देखकर वेदना श्रीर प्रतिशोध की भावना
अधिक जागती है और अपने में विश्वास कम, लेकिन तो भी उसके व्यक्तित्व में चिनबारी का जो अंश है वह उसे ज़िन्दा रखता है। काश कि वह पराजित न होती! तब
बह टीस न होती ओर बिबिया वास्तव में मरती न, अमर होती। पर नहीं, वह तो मर
बाती है समाज के शिकंजे में फँसकर, चूहे की तरह। उसे चूहे की मौत देकर लेखिका
मे भावी के प्रति अन्याय किया है!

'अतीत के चलचित्र' और प्रस्तुत पुस्तक में महादेवीजी ने करुण रेखाचित्र ही दिये हैं। उन्होंने अधिकांश में उन व्यक्तियों के संस्मरण दिये हैं जो करणा और ममता और सहज मानवता के स्रोत हैं, जो बिना कान-पूँछ हिलाये, गक के समान सब अत्या-चार सहन कर लेते हैं। उनके चरित्र के सभी गुण उनके निजी आभूषण बनकर ही रह जाते हैं, उनकी सामाजिक उपादेयता अधिक नहीं होती। हम महादेवीजी की लेखनी से ऐसे व्यक्तियों के संस्मरण विशेष रूप से चाहते हैं, जिनके व्यक्तित्व में करुणा और ममत्व और स्नेह और सौहार्द को क्रान्तिकारी दिशा मिली हो और जो अत्याचार की नींव पर निर्मित इस सामाजिक इवेछी को नष्ट करने के संकल्प से अनुप्राणित हों। जो मनुष्यता से अत्यन्त प्रेम करता हो, उसे बर्बरता, निरंक्षशता, अत्याचार से उत्कट घृणा होनी हो चाहिए। जिस प्रकार प्रेम एक रचनात्मक शक्ति है, उसी प्रकार घृणा भी एक रचनात्मक शक्ति है-वह घृणा नहीं जो व्यक्ति के दुच्चेपन, उसके अहंकार, उसकी स्वार्थीधता की चेरी है, बल्कि वह पवित्र, सतोगुणी घृणा जो व्यक्ति को आदर्श के लिए बिलदान होने का साहस देती है। हमारे स्वाधीनता-आन्दोलन में-या किसी भी स्वाचीनता-आन्दोलन या क्रांति में-जनता असीम वीरता का परिचय इसीलिए नहीं देती कि उसे अपने निराकार आदर्श स्वाधीनता से इतना प्रेम है ; बल्कि इसलिए भी और मुख्यतः इसीलिए कि उसे उन शृङ्खलाओं से, जो उसको और उसके परिवार और उसके पहोसी और उसके मित्रों को बुरी तरह जकड़े हुए हैं, इतनी तीत्र घृगा है कि वह उन शृंखलाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही है। वह घृणा एक पवित्र वस्तु है। वह उसे अपनी तीक्ष्णता से अस्थिर और उद्विग्न बना देती है-और व्यक्ति संघर्षशील, संघर्ष-रत हो जाता है। किसी व्यक्ति में प्रोम करने की कितनी क्षमता है, इसका प्रमाण यह भी है कि उसमें भूणा करने की कितनी क्षमता है। इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास है कि महादेवीजी के संस्मरणों की अगली पुस्तक में हमें इस पुनीत घृणा से दीप्त

नयी समीक्षा

कांतिकारी कार्मियों के चित्र भी मिलेंगे। चीनी कपड़ा बेचनेवाला ऐसा ही एक व्यक्ति है। वह शान्त प्रकृति का आदमी है, लेंकन अपने देश से उसे कितना अनुराग और उस पर आक्रमण करनेवाले जापानी फ़ासिस्तों से कितनी घृणा होगी जो वह अपने तमाम कपड़े और कपड़ा नापने का गज़ वगैरह सब छोड़-छाड़कर अपने देश की रक्षा के छिए भागा। चीनी कपड़ा बेचनेवाले के चिरत्र की व्याख्या लेखिका ने नहीं की है, लेकिन यदि की जाय तो बहुत कुछ यही होगी। लेकिन तो भी समस्त पुस्तक में चीनी कपड़ा बेचनेवाला और बिविया दो ही तो पात्र हैं जिनमें विद्रोह बीजरूप में वर्तमान है। जिस तरह के संस्मरण अब तक महादेवीजी ने हिन्दी-साहित्य को दिये हैं, सामा-जिक उपादेयता की दिथे उनका महत्त्व नकारात्मक है। पुस्तक को पढ़कर कोई यही कहेगा—

'कितने अच्छे-अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं पाते और यांही मर जाते हैं।'

'कितनी सौंदर्य-श्री मिटती चली जाती है।'

'ये सब जो समाज के आवश्यक नागरिक बनते, खत्म होते चले जाते हैं।' लेकिन सजग पाठक के मन में यह प्रश्न भी अवश्य उठेगा—

'क्या कोई नहीं है जो इस सौंदर्य-श्री को नष्ट होने से बचाता, उन तामसी शक्तियों का अंत करता जो इन निरीह मानव-प्राणियों का अन्त किये दे रही हैं ?'

इसी प्रश्न के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि महादेवी जी ऐसे व्यक्तियों के चित्र दें जो प्रेम के साथ-साथ उत्कट घृणा भी करना जानते हैं; जो निरीह नहीं हैं, जागरूक हैं; अपराधी के प्रति क्षमाशील नहीं हैं, निर्मम हैं।

पर इस समालोचना से इन पंक्तियों के लेखक का यह प्रयोजन नहीं है कि ऐसे पात्रों के संस्मरण की कामना करते हुए वह गुँगिया के अगाध वात्सल्य, धरती के प्रति ठकुरी बाबा के असीम लगाव और मुन्तू की माई के आश्चर्यजनक धेर्य की सौंदर्य च्छटा की अनुभूति से वंचित है। सिर्फ इतना है कि इतने से उसका संतोष नहीं होता। वह सौंदर्य को मिटते ही नहीं देखना चाहता; वह उसकी रह्मा करते हुए लोगों को देखना चाहता है, वह उसको आत्मरक्षा करते हुए देखना चाहता है।

पुस्तक की भाषा के विषय में विचार करते समय दिमाग में दो बातें आती हैं। पहली बात तो यह कि विषयवस्तु के अनुरूप महादेवीजी ने एक ऐसी सुपृष्ट गद्य-शैली की रचना की है जो बहुत विशिष्ट है। उसके अनुकरण करनेवाले यदि कम हैं तो इसिल्ए कि ऐसी प्रांजल, संस्कृत-गर्भित किन्तु सुबोध, मार्मिक एवं प्रगल्म शैली का अनु-करण बहुत अमसाध्य है।

इसरी बात यह कि 'स्मृति की रेखाएँ' की भाषा में इतनी अधिक साहित्यिकता आ गयी है कि शैली उससे बोझिल हो गयी है। 'अतीत के चलचित्र' की भाषा में जो म्बाभाविकता, जो प्रयासहीनता, जो नर्मी, जो ताज़गी और भाव-प्रवणता थी. 'स्मृति की केवाएँ में उसका एक प्रकार से लोप-सा हो गया है। साहित्यिकता के बोझ ने भाषा के स्वामाविक प्रवाह को जैसे रोक दिया हो। बहता हुआ पानी जैसे साहित्यिकता की पहाड़ी से अवरुद्ध होकर तर्छैया का वँघा हुआ पानी हो गया हो। साहित्यिकता के हिम-शीतल स्पर्ध ने मानों उस भाषारूपी जल को भी हिम बना दिया हो, जिसमें हिम का रूपकाठिन्य तो है, पर जल की तरलता नहीं। यह बात बार-बार कहने की है, क्योंकि पुस्तक के अधिकतर पाठकों ने इस बात को तीवता से अनुभव किया है। महादेवी वर्मा को कृति में यदि पाठकों को तनिक भी प्रयत भलकने लगे. तब तो यह सचमच पस्तक की बहत कडी आलोचना है। इतने उच्च शिखरासीन साहित्यकार में इस दोष का होना वस्तुतः अज्ञम्य है। प्रत्येक पंक्ति को सँबारकर उसे मुक्ता का रूप देने का जो प्रयत्न किया गया है. वह यदि काफ़ी स्थलों पर सफल है तो काफ़ी स्थलों पर अप्रिय भी है। इतना ही नहीं, यह भी विचारणीय है कि 'स्मृति की रेखाएँ' के ढंग की पुस्तक के छिए भाषा का आदर्श मक्ता का अपरूप सौन्दर्य और कल्पनातीत ऐश्वर्य नहीं, जल की तरलता और वनकसम की सगन्धिमयता होनी चाहिए। बात को कहने का धुमावदार ढंग जो 'अतीत के चलचित्र' की भाषा का एक स्वाभाविक गुण है, 'स्मृति की रेखाएँ' में आकर एक मदादोष ( Mannerism ) हो गया है।

मई, १६४४ ]

## दीपशिखा

श्रीमती महादेवी वम्मी की कविता का मुख्य गुण संभवता उसकी कोमख्ता, उसका गीलापन ही है। भीगी, निमत पलकों या ओस से गीली और फिलिमल पखुड़ियों का आकर्षण उसमें है। पढ़ते वक्त बार-बार ऐसा लगता है कि अगर कहीं ये गीत खुये जा सकते तो वे निश्चय ही छूते ही बिखर जाते, झर पड़ते—हरसिंगार के फूला की तरह। इन गीतों में कुछ है जो कॉपता है, जिसमें थरथरी है—मीड़ की गूँ ज की तरह। इनमें रुओं की एक मुरमुराहट है जो 'जिगर' की कविता में है। गीतों की पहली और अन्तिम पंक्तियाँ तो अपने संकेतों से एक इतिहास कह देती हैं। इन गीतों का कलापच भी उतना ही प्रबल है। गीत के छंद और लय पर इतना सहज अधिकार अन्यत्र मुशिकल से मिलेगा। उनमें कहीं भी प्रयास नहीं दीख पड़ता। समूचा गीत साँचे में-ढला हुआ-सा निकलता है। गेयता उनमें इतनी है कि पढ़ते वक्त व्यक्ति बरबस उन्हें गुनगुनाने लगता है।

इतने सरल शब्दों में ऐसी प्रीढ़ अभिन्यज्ञना दुष्पाप्य ही है। महादेशीजी की अभिन्यज्ञना-शैली में सीधी अभिन्यिक्त कम और संकेत अधिक हैं। अनुभूति के रंगों की गहराई और फीकेपन को, उनकी गहराई की परतों को त्लिका की हलकी और गहरी चोटों से आँकना सरल नहीं। रंगों के ताने-बाने में बीते क्षणों को उन्होंने बुना है। उनका शब्द-चयन अनुभूति की गतिमयता का आभास दे देता है। इस हिष्ट से एक दो पंक्तियाँ देखें—

मैं पुलकाकुल, पल पल जाती रस-गागर दुल प्रस्तर के जाते बन्धन खुल।

और यह पंक्ति देखिए-

प्यास ही से भर लिये अभिसार रीते ओस से दुल कल्प बीते

प्यास ही से अभिसार भर लेने की कल्पना हमारे साहित्य में बिलकुछ अनुठी है।

पर इतना कहना ही सब नहीं।

184

दीरिक्स

कवि खष्टा होता है। वह एक सामाजिक प्राणी है जो अभिन्यक्ति के एक सामाजिक माध्यम द्वारा समाज के व्यक्तियों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर अधिकार रखता है। इसिलए समाज के प्रति उसका सहज दायित्व है। मैं समझता हूँ कि यह कविता उस दायित्व को नहीं निभाती और उतने अंशों में उसका महत्व अवश्य कम है। वह दायित्व यह कविता इस तरह नहीं निभाती कि यह उन प्रतिगामी शक्तियों से लोहा नहीं लेती जो मानवसमाज को जंजीरों में जकड़े हुए हैं; जो मानव समाज को दुःखी और अभिशत बनाये हुए हैं: जो मनुष्य की स्वतन्त्र वृत्तियों का मार्ग अवद्ध करते हैं। साहित्य-रचना दूसरी कियाओं ही की तरह एक सामाजिक किया है और किसी सामाजिक किया का कोई मतलब नहीं हो सकता जब तक वह मानवसमाज को सुखी नहीं बनाती और पराने का ध्वंस करके नये के निर्माण में थोग नहीं देती। मैंने समझ-बुभकर पुराने का ध्वंस कहा है: यह एक यथार्थ है कि पुरानी आस्थाएँ नयी सामाजिक परिस्थितियों का समीचीन उत्तर नहीं दे सकतीं। इस सम्बन्ध में आगे चलकर और कुछ कहुँगा। मगर अभी तो यही पिष्टपेषित बात कहना चाहता हैं कि कवि स्रष्टा होता है: वह एक नये समाज की, एक नये सामाजिक और आर्थिक आधार की सृष्टि करता है। एक नयी ज़िन्दगी की कोपलें फूटती देखना-एक ऐसी नयी जिन्दगी जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति में संघर्ष नहीं है बल्कि उसके विपरीत सारा मानवसमाज एकप्राण हो अमित्र प्रकृति की शक्तियों को अपने अदम्य उत्साह से अपने वश में कर रहा हो-ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक है।

इस पुस्तक की किसी एक पंक्ति में 'एकाकिनी बरसात' आया है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा परिचय महादेवीजी की कविता का और विशेषकर 'दीपशिखा' का नहीं हो सकता। यह आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा। इस प्रसंग में पहले इन दो-तीन पंक्तियों को देखिए—

अब न छौटाने कहो अभिशाप की वह पीर ! बन चुकी स्पन्दन हृदय में औ' नयन में नीर !

और--

क्यों अश्रु न हों श्रृंगार मुझे ?

और फिर वे एक प्रश्न अपने से करती हैं:

मैं क्यों पूछूँ यह विरहिनशा कितनी बीती क्या शेष रही ? और इसी प्रश्न का रूपान्तर यह प्रश्न है जो वे दीप से करती हैं :

पूछता क्यों शेष कितनी रात ?

इसका यह प्रयोजन है कि 'सवाल-जवाब करने का अधिकार या अवकाश तुझको-

नबी समीखा

सुभको नहीं। तेरा काम जलते जाना है, तू जले जा। मेरा काम हँसकर व्यथाभार उठाये चलना है, मैं उसे उठाये चलूँ। तेरा परिचय जलना है, मेरा परिचय न्यथा।' महादेवी वर्मा की कविता की पंक्ति-पंक्ति आँसुओं से गीली है, यहाँ तक कि उनका एक 'ऑंसुओं का देश' ही है, सक्से अलग। उनकी सारी कवितास्रों को एक में पिरोने-वाली लड़ी ऑसुओं की लड़ी ही हो सकती है। उन्हें ऑसुओं से मोह है और उनसे वे अपना सिंगार करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी व्यथा से मोह है। व्यथा से आँसू आते हैं। व्यथा से उन्हें मोह है और उसके पंथ में वे इति-अथ इसलिए नहीं मानतीं कि उन्हें अपने 'प्रिय' से मोह है। 'प्रिय' से व्यथा आती है। इसी में उस व्यथा और विरह का मूल्य है पर हर किव का 'प्रिय' से ज्यादा 'व्यथा' से साहचर्य होता है, इसलिए कम-विपर्यय हो जाता है। 'व्यथा' देवी हो जाती है और 'प्रिय' का मूल्य अपने तर्दे कुछ न होकर सिर्फ इस बात में होता है कि वह विरह्व्यथा का स्रोत है। व्यथा, 'प्रिय' का ही प्रक्षेपण है। इसीलिए कवियित्री का 'प्रिय' के 'व्यथा' नामक गुण से संपूर्ण लगाव हो जाना स्वाभाविक ही है। वेदना, इस प्रकार, एक तरह की 'घरोहर' हो जाती है, 'चिरव्यथा का भार' उल्लास का विषय हो जाता है, सारी चीज़ें 'व्यथा-भीनी' हो जाती हैं, व्यथा 'मू की थाती' हो जाती है, 'निधि' हो जाती है। वेदना एक स्वतः संपूर्ण इकाई बन जाती है। मनोविज्ञान के शब्दों में, एक fetish।

इस तरह पुस्तक की एक टेक है एकाकीयन और दूसरी एक ज़िच। किसी भी साहित्यिक रचना के दो पच्च होते हैं—एक सामाजिक और दूसरा वैयक्तिक और इसी नाते प्रकारान्तर से सामाजिक। इस एकाकीयन के भी ये दो ही पच्च हैं; वैयक्तिक और सामाजिक। पहले पच्च के विवेचन के लिए फायडीय प्रणाली का उपयोग आला-चना के क्षेत्र में होता है। इस कविता के एक सुसम्बद्ध फायडीय विवेचन के लिए पुस्तक में अकृत सामग्री मिलेगी।

इस संबंध में ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं:
दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत्-सी तरल बन!
और
प्यास ही से भर लिये अभिसार रीते!
और
आँखें मोतियों का देश साँसें बिजलियों का चूर!
और

सजल दीपक राग गाती ?

अग्निपथ के पार चन्दन-चाँदनी का देश है क्या ? एक इंगित के लिए शत-बार प्राण मचल चुका है ! मोम-सा तन घुल चुका, अब दीप-सा मन जल चुका है !

आदि ।

अब इस इस एकाकीपन के सामाजिक पद्म पर विचार करेंगे।

प्रजीवाद व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सहज मानवोचित रिश्ते को हटाकर उसके स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करता है जिसमें मनुष्य एक पण्य वस्तु के लिवा और कुछ नहीं रह जाता । और इस प्रकार मानव और मानव के बीच का संबंध एक नये विन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ मानवसम्बन्धों में फिर किसी प्रकार का रस नहीं रह जाता। इस तरह एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति पैदा होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों के मन को ठेस लगना स्वाभाविक है। यह ठेस ही उन्हें मानसिक इच्छापूर्ति ( wish fulfilment ) का मार्ग ढूँढ्ने पर विवश करती है। श्रीमती महादेवी वम्मी का वेदनामूलक रहस्यवाद भी ऐसी ही मानसिक इच्छापूर्ति है। योरोपीय साहित्य में ऐसे अनेक आधुनिक साहित्यकार मिलते हैं जिन्होंने पूँजीवाद द्वारा प्रतिष्ठित इन पण्य-संबंधों (commodity relations) के खिलाफ विद्रोह किया है। उनके विद्रोह का रूप अलग-अलग हो सकता है. लेकिन उसके मूल में बात वही है। जहाँ डी एच लॉ रेन्स संसार को आदिमयुग में ढेकेल ले जाने की बात सोचने लगता है वहाँ जर्मन कवि रिल्के, टी एस एलियट, टेरेन्स टिलर, डब्ल्ड एच, ऑडेन और दसरे कवि एक नच्य बौद्ध मत का पन्थ पकड़ते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि महादेवीजी की विचारधारा पर भी बौद्ध दर्शन का गहन प्रभाव है। उनका काव्य अती-न्द्रिय वस्तओं और रियतियों की कल्पना मले ही कर ले किन्तु उसका आधार तो भौतिक ही रहेगा। पदार्थ-जगत से उसका सम्बन्ध तो ट्रट नहीं सकता और इस्री नाते उनकी कविता के निर्माण में उसका हाथ रहता है। इसलिये उनकी कविता को रहस्यवादी बटखरों से तौलना अनर्गल है। उसे कविता मानकर हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके सुजन में किन शक्तियों ने योग दिया है : और तब इस उस जिच का कारण भी जान सकेंगे जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। बजाय इस चीज़ से उलंझने के कि उनके रहस्यवाद का आधार कितने अंशों में बौद्ध-साहित्य, कितने में वेदान्त और कितने में सन्त-साहित्य है, इम इस बुनियादी प्रश्न पर विचार करें कि यह व्यथामलक रहस्यवाद ही क्यों ?

जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि पूँ जीवादी सामाजिक प्रणाली में हर व्यक्ति दूसरे

को मनुष्य नहीं बरिक एक वस्तु समभता है जिसका वह कय-विकय कर सकता है क्योंकि पूँ जीवादी उत्पादन-प्रणाली में हर व्यक्ति को यह बुनियादी आजादी होती है कि वह अपनी उत्पादक शक्ति को मोल पर चढाये। इस तरह सामाजिक बन्धन रोज-ब-रोज ढीले होते जाते हैं क्योंकि वे अब व्यक्ति और व्यक्ति के सम्बन्ध नहीं है, और उनका आधार भी सहयोग न होकर होड़ है। होड़ पर टिकनेवाले सम्बन्ध स्थायी नहीं होसकते। इसी आत्मीयता की कमी के कारण कल्पनाविलासी व्यक्ति को स्वनिर्मित आत्मीयों का पहला पकड़ना पड़ता है। महादेवीजी ने व्यथा में ऐसा आत्मीय पाया है। पारस्परिक सम्बन्धीं की हढता को गहरी ठेस लगती है और समाज एक ऐसी दशा को पहुँचता है जहाँ जनसंपर्क-विच्छिन्न व्यक्ति को साथी नहीं मिलता और वह धबराकर अपने हवामहल का निर्माण करने लगता है और उस जगह के अपने साथियों से मनबहलाव करने लगता है। श्रीमती महादेवी बर्मी के पास भी एक 'श्रॉसुओं का देश' है, 'चन्दन-चाँदनी' का एक देश भी है। वहाँ बाहर के आघात-प्रतिघात का, संघर्ष-विधर्ष का कोई असर नहीं होता; कहें तो वह एक रेफ्रीजरेटर है जिस पर बाहरी तापमान कोई असर नहीं डाल सकता ! वही 'ऑसुओं का देश' है ; वहाँ सब कुछ अतीन्द्रिय है, वहाँ भौतिक वस्तुओं की गुंजाइश नहीं ; वहाँ का जीवन-न्यापार दूसरे ही सिक्कों से चलता है ; वहाँ के मानदण्ड उस जगह के अपने हैं, जीवन के सारे सामाजिक यथार्थ वहाँ से निर्वासित हैं। उनके और कवि-आत्मा के बीच आँसुओं की टट्टियाँ खड़ी हैं। सामाजिक यथार्थ उनको तोड़कर युस आना चाहते हैं, पर ऑसुओं के नये-नये प्राचीर आकर खड़े हो जाते हैं।

और इस प्रकार सामाजिक यथार्थ जितना ही दबाता है, व्यक्तिवाद की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है; व्यक्तिवाद एक अमित्र समाज में समाजचेतनाशून्य व्यक्ति का कवच है। इसीलिए पूँजीवाद जैसे-जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है और जैसे-जैसे उसकी संक्रान्तियाँ तीत्र से तीत्रतर होती जाती हैं वैसे-वैसे व्यक्तिवाद भी जोर पकड़ता है। और आज जब पूँजीवाद ग्रापने अन्तिम चरण में है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यक्तिवाद का रंग भी आज बहुत गहरा हो गया है।

मगर इस व्यक्तिवाद में स्वयं एक अंतर्विरोध है। व्यक्तिवाद ऐकांतिक होते होते एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाता है जहाँ वह पागळ व्यक्ति के प्रलाप से अधिक कुछ नहीं रह जाता। गहराई से देखें तो पता चळेगा कि उसमें एक असंगति निहित है, जिसका परिणाम होता है एक प्रकार का मार्गरोध और तभी कवि गा उठता है:

न पथ रूँ धतीं ये गहनतम शिलाएँ।

कवि को इन्कार करना पड़ रहा है कि गहनतम शिलाएँ भी उसका पथ नहीं रोक सकतीं। इससे स्पष्ट है कि कवि का पथ रुक रहा है और उसे एक पग भी आगे बक्कने

के लिए अपनी बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करना होता है। और इसी दृष्टिकोण से हमें उन बहतेरे आश्वासनों को (जो वास्तव में अपना साहस और आत्मविश्वास बनाये रखने के लिए उपस्थित किये गये हैं ) समझना पड़ेगा जिनमें कहा गया है कि 'चाहे जो हो. मैं चलती चली जाऊँगी। चाहे जैसी उन्मत्त इवा बहे, दीपशिखा जरा न काँपेगी। इस सबसे कट सामाजिक यथार्थी के घने और न सँभालने योग्य दबाव का ऐसा परि-चय मिछता है जो सन्देह से परे है। पर उनका जो उत्तर महादेवीजी देती हैं वह उत्तर नहीं. प्रश्न से बचने की चेष्टा है, प्रश्न से कातर हो उठने की बात है ; क्योंकि व्यक्तिवाद ही इस कविता का परिचय, इसका उत्स और इसकी घातक कमजोरी है। व्यक्तिवाद और प्रॅंजीवाद एक ही सिक्के के चित-पट हैं। आज का समाज जो पथहारा-सा दीखता है और व्यक्ति जो अपनी छाती पर अनेक पहाड़ों का-सा दबाव अनुभव कर रहा है, इस सबका उत्तरदायित्व पूँ जीवादी समाजव्यवस्था पर है। और पूँ जीवाद से ही निःस्त व्यक्तिवाद उसका उत्तर नहीं दे सकता ; क्योंकि व्यक्तिवाद का प्राथमिक आधार ही यह है कि वह समाजब्यवस्था पर कोई आधात न करे। वह वृत्तियों को अपने अन्दर समेट लेनेवाली प्रवृत्ति का नाम है; और इसीलिए जीवन का व्यापक संघर्ष, परिस्थितियों का दबाव जैसे-जैसे घना होता जाता है, व्यक्तिवाद और भी अंतर्मुखी होता हुआ परी-कहानियों या ऐसी दूसरी प्रवृत्तियों में अपनी परिणित को पहुँच जाता है. ऐकान्तिक व्यक्तिवाद की वह परिणति जिसका परिचय हमें 'सुररियलिज्म' में मिळता है—ज्वायस के उपन्यास, कमिंग्स की कविता, मातिस के चित्र, हेनरीमूर की मूर्तिकला। चूँकि एकदम ऐकान्तिक व्यक्तिवाद स्वयं एक असंगति है, इसलिए इन सारी कलाकृतियों में जिनका उल्लेख अभी हुआ, अभिन्यक्ति के जिस माध्यम का उप-योग हुआ है, वह स्वयं सामाजिक नहीं रह गया है और इसीलिए दूसरे किसी व्यक्ति के लिए उनका कोई व्यापक या स्थायी मूल्य होने की तो बात ही अलग है, दूसरे आदमी के लिए उनका समभना ही दुश्वार होता है। वह माध्यम ही असामाजिक है, इससे समाज का व्यक्ति उनको समभ तक नहीं सकता ; उनसे व्यक्ति का अकेला कौतू-इल ही शान्त हो सकता है। यह निर्विवाद है कि व्यक्तिवाद आज के सामाजिक, सांस्कृ-तिक वैषम्य का उपचार नहीं बता सकता। यह कार्य समाजवादी यथार्थवाद ही कर सकता है; क्योंकि उसी के पास ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, वह वर्ग-शक्तियों के परस्पर संघूष की भूमिका को पहचानता है, उसी के पास रोग का निदान है।

और चूँकि चरम व्यक्तिवाद के पास आज की विषमताओं का कोई वैज्ञानिक उपचार नहीं है, इसीलिए वह मार्गरोध जिसका ऊपर उल्लेख हुआ। वही चीज़ जिसे मैंने जिच कहा। इस प्रसंग में इन पंक्तियों पर विचार करें:

### सब बुझे दीपक जला दूँ चिर रहा तम आज दीपकरागिनी अपनी जगा दूँ

भीत तारक मूँदते हग
भ्रान्त मास्त पथ न पाता
छोड़ उल्का अंक नम में
ध्वंस आता हरहराता
उँगास्त्रियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूँ

झुलसी देख दिशाएं निष्प्रभ

अब श्रासीम में पंख रक चले अब सीमा में चरण थक चले, तू विश्वास भेज इनके हित दिन का अन्तिम हास मँगा ले!

#### आदि-

ऐसी अनेक पंक्तियाँ मिलंगी। जगह-जगह 'आज' और 'अब' की बहुतायत है जो और कालों से अलग 'आज' को खड़ा करती है और इस बात को स्वींकार करती है कि पहले बहुत-सी चीज़ें थीं जो 'आज' और 'अब' नहीं हैं और जो उल्कापात और प्रलय 'आज' देखने में आता है, पहले न था। इसका स्पष्ट कारण एक ही है कि पूँ जीवादी संस्कृति आजसे पहले ऐसी संक्रान्ति से न गुज़री थी जो संभवतः उसकी अंतिम संक्रान्ति भी है। इस महान् सामाजिक यथार्थ का अल्क्ष्य प्रभाव तो 'दीपशिखा' पर पड़ना ही चाहिए था। और वह पड़ा भी है। सहृदय पाठक को एक-एक पंक्ति में आज की विषमताओं से उत्पन्न दकावट, मार्गरोध का चित्र मिलेगा। टी० एस० एल्थिट की पंक्ति Roofs are falling या धरनें गिर रही हैं पुस्तक के मुखपृष्ठ पर किव की हस्तलिप में लिखा होना चाहिए था। किव को सारे सौरमण्डल में पतन और विनाश के ही चित्र मिल रहे हैं। वानीरवन के निःश्वास भी सो गये हैं, खद्योत झर गये हैं, तिमिर वात्याचक में अनमोल तारे पिस गये हैं, फूल कुम्हला गये हें, झंझा के झोंके आ रहे हैं, निउर धूल रास्ता रोक्ती है, कठिन श्रूल पग थाम लेते हैं। मृत्यु की ओर किव का हृष्टिकोण भी इसी मार्गरोध की ओर सकत करता है:

गाढ़े विवाद ने अंग कर दिये पंकिल विंध गये पतों में श्रूल व्यथा के दुर्मिल, पायेयहीन जब छोड़ गये सब सपने, आख्यान-शेष रह गये अंक ही अपने, तब उस अंचल ने दे सकत बुलाया।

मृत्यु का आँचल आकर सारी अपूर्णता श्रोर सारी विषमता को ढँक लेता है और वस, वही जिच। जीवन की अपूर्णता का उत्तर मृत्यु नहीं, चाहे हम उसके आँचल को कितना ही स्नेहिसक क्यों न समझें। जीवन की अपूर्णता का जवाब उसको पूर्ण बनाना है। पर व्यक्तिवाद ऐसा कर सकने में असमर्थ है। इसीलिए यह जिच, यह मार्गरोध। जिस प्रकार आर्थिक मार्गरोध का उत्तर पूँ जीवादी उत्पादन-प्रणाली नहीं दे सकती, उसी प्रकार इस सांस्कृतिक मार्गरोध का उत्तर व्यक्तिवाद के पास नहीं है। पूँ जीवाद और व्यक्तिवाद दोनों में अब जीवन के तत्त्व अविश्वष्ट नहीं। मरणोन्मुख पूँ जीवाद ने फ्राशिज्म की श्वकल ले ली है और व्यक्तिवाद जो पूँ जीवाद का ही प्रक्षेपण है, सुरियल्जिम और मोंड़ी परी-कहानियों में (जिनका बाहुत्य नात्सी जर्मनी में है) अपनी परिणाति को पहुँच गया है। पूँ जीवादी उत्पादन-प्रणाली खत्म होगी, समाजवादी उत्पादन-प्रणाली स्थापित होगी। निरर्थक, निष्प्राण व्यक्तिवाद जिसमें सामा- जिक जीवन की हरकत, उसका स्पन्दन नहीं है—खत्म होगा; समाजवादी यथार्थवाद उसकी जगह लेगा। पुरानी जिन्दगी को दफ्रनाकर नयी जिन्दगी का अभिषेक होगा।

पक पंक्ति है:

मैं अपने आँस् में बुझ-धुल, देती आलोक विशेष रही।

इसके पीछे वही भावना है जो आस्कर बाइल्ड की कहानी 'बुलबुल और गुलाब' की नायिका बुलबुल में है। एक लड़की ने अपने प्रणायी से रक्तवर्ण गुलाब की मांग की; पर नगर में रक्तवर्ण गुलाब उपलब्ध न था। प्रणायी सिर धुन रहा था। उसको ऐसा करते एक बुलबुल ने देख लिया। उसने प्रणा किया कि उस नवयुवक को बह रक्तवर्ण गुलाब देगी। फिर उसने एक श्वेत गुलाब लिया और उसके कॉर्टों को अपने हृदय में सुभो दिया। कमशाः श्वेत गुलाब रक्तवर्ण हो चला और बुलबुल मर चली। श्वेत गुलाब जब तक पूरी तरह रक्तवर्ण हुआ, तब तक बुलबुल निष्पाण, ह न्दनहीन हो सुकी थी!

उसी तरह जीवन की रगड़ को चिकना करने और उसकी कटुता का उदाचीकरण करने के लिए कवि की साधना का अपन्यय न्यर्थ जान पड़ता है। न्यक्तिवाद का आधार यदि अवैज्ञानिक है तो जीवन की कठोरता पर मुख्यमा चढ़ाने से कुछ न होगा। 'दीपशिखा' पुरानी स्थापनाओं, पुरानी आस्थाओं, पुरानी मान्यताओं का प्रतीक है। वे वहीं 'मोम-सी साधे' हैं जिन्हें 'अंगार-पथ' में बिछा दिया गया था। सामाजिक यथार्थ ही अंगार-पथ है जो उनको जलाकर चार कर देता है। पर मोम कभी चार नहीं होता; वह गल-गलकर भी मोम ही बना रहता है। कुछ-कुछ यही भाव इस पुस्तक में भी है। जैसा मैंने अभी कहा, दीपशिखा पुरानी मान्यताओं का प्रतीक है। इसीलिए पहछी ही पंक्ति में है: 'दीप मेरे, जल अकंपित'; अर्थात् दीपशिखा को कंपित करनेवाले तन्त्र वायुमंडल में हैं, और वे दीप को आदेश देती हैं या उससे याचना करती हैं कि वह उन तन्त्रों की अवहेलना करके अकंपित रूप से जले। 'यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो', यह याचना संभवतः आँची से है। पर आँची के नज़दीक एक दीप और दूसरे दीप में कोई अंतर नहीं होता। सामाजिक यथार्थ निर्मम होते हैं। वे पुरानी मान्यताओं का शीशमहल दहा देंगे। दीपशिखा बुझ जायेगी।

पर एक ओर जहाँ कातरता है वहाँ दूसरी ओर सामाजिक यथाओं की उपेद्धा करने का झूड़ा होसला भी है: 'घिरती रहे रात।' पर इससे मुकाबला करने का वैसा अंदाज़ नहीं मिलता जैसा सामाजिक यथाओं के निर्मम दबाव का। पुस्तक की एक-एक पंक्ति में पुरानी मान्यताओं के दहते हुए टूंड की चरमराहट है।

अन्त में इम अपनी भोर से इतना ही कहना चाहते हैं कि जब ध्वंस हरहराता हुआ आता हो तब उँगलियों की ओट में मुकुमार सपनों को नहीं बचाया जा सकता।

इंस : सितंबर १६४२ ]

छोटी श्रासोचनाएँ

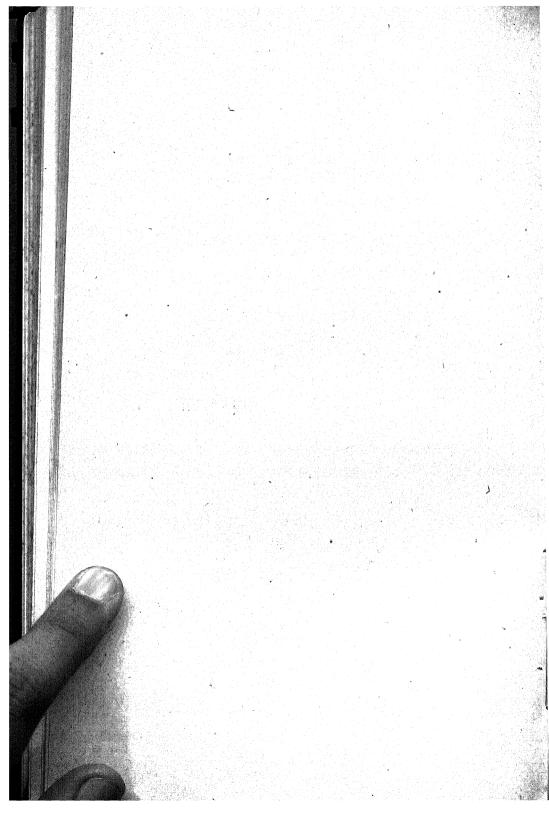

#### समाज का अबस

संग्रह में सोलह कहानियाँ हैं। कहानियों के विषय-चयन में बहुत विविधता है और उससे पता चलता है कि कहानीकार अपनी कला में निपुण् है, उसमें एक सच्चे कहानीकार की सूझ है जो राह चलते कहानियों की रचना करती चलती है। संवेदनशील कहानीकार को अपने चारों ओर कहानी की सामग्री विखरी मिलती है; सच्चे कहानीकार की योग्यता इस बात में होती है कि उस सामग्री को वह अपने मानसिक जगत् के अनुरूप ढाल सके और अपने सजीव इतिहास-ज्ञान की छाप उस पर छोड़ सके। 'सुहेल' ऐसा करने में काफ़ी सफल हुए हैं और कहानि-कला तथा कथा-वस्तु दोनों की दृष्टि से ये कहानियाँ सफल हुई हैं। कहानियों में अनावश्यक विस्तार नहीं आने पाया है और उन्हें सरस तथा मार्मिक बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे सभी संग्रह की अधिकांश कहानियों में पाये जाते हैं। प्राय: सभी कहानियों का आदि और अन्त मर्म पर चोट करनेवाला है, और मुख्यत: अन्त।

दूरा तारा, बेचारा, जवानी, भूख, अँघरे और उजाले में—इन कहानियों में प्रेम की समस्या को एक नये दृष्टिकोण से पेश किया गया है। ऐसा हगता है कि 'दूरा तारा' और 'जवानी' में लेखक उन तरुण-तरिणयों पर विद्रूप-बाण छोड़ता है जो प्रणयी को वचन देने में आवश्यकता से अधिक उतार होते हैं और उसे विभाने में आवश्यकता से अधिक क्रपण। ऐसे मीर प्राणियों के लिए लेखक के मन में विशेष सहानुभूति नहीं है, थोड़ी-सी दया चाहे हो। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम का सौदा न करना चाहिए, प्रेम की सौदागरी उनके किये नहीं हो सकती। 'दूरा तारा' में स्त्री ने पुरुष को घोखा दिया है और 'जवानी' में पुरुष ने स्त्री को। दोनों कहानियों का कलेबर थोड़ी-सी कठोर मुस्कान का पुर लिये हुए है, लेकिन उससे कहानी का समीद्धा-तत्त्व और प्रखर हो गया है। दोनों कहानियाँ एक ही तसवीर के दो पहछुओं-सी जान पड़ती हैं। अब तक अजर-अमर प्रेम के बहुत राग अलापे गये है और आज भी अलापे जाते हैं, शायद आगे भी अलापे जायें; लेकिन इन कहानियों में जरा-मरण से पीड़ित जिस

<sup>#</sup> अलाव ( उर्दू कहानी संग्रह )—लेखक, 'सुद्देल' अज्ञीमाबादी। प्रकाशक मकतवा 4 उर्दू, लाहौर मू० १॥)

यथार्थ-प्रेम का चित्रण किया गया है, उसकी रूपरेखा इन प्रेम के तरानों के बावजूद धूमिल नहीं पड़ती। इन कहानियों की वास्तविकता प्रेम को अमरता के सिंहासन से ढकेल देती है, और अधिकांश पाठक इसते सहमत भी हों तो आश्चर्य नहीं। प्रेम की इन सभी कहानियों में मज़ाक का थोड़ा-बहुत पुट है, गोकि इस मज़ाक में कठोरता (Cynicism) भी कम नहीं है। 'दूरा तारा' में एक प्रेमी इसलिए सिर धुनता दिखाई पड़ता है कि उसकी प्रेमिका ने दूसरे से विवाह कर लिया और मेंट होने पर आहें भरना और अपने पुराने प्रेमी का हालचाल पूछना तो दूर, वह सुगी की तरह अपने पित का ही गुण-गान करती रही। बेचारा प्रेमी! 'जवानी' में नायक महोदय एक लड़की से प्रेम करते हैं। लेकिन दिल्लगी तो यह है कि बावजूद उनके प्रेम श्रीर वादों के उनका विवाह एक दूसरी लड़की से हो जाता है। यह हुई पहली हार। किर नायक महोदय इस बदली हुई पिरिस्थित में सकल्प करते हैं कि वे अपनी पत्नी से प्रेम न करेंगे और इतना ही नहीं, उसे बतला भी देंगे कि वे उससे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते हैं। लेकिन पत्नी से मेंट-मुलाकात होने पर वे कुछ का कुछ कह जाते हैं—तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वगौरह-वगौरह इसी धुन की बहुत-सी बातें!

'बेचारा' में हमारा नायक एक मजदूर है जो कलकचा कमाने आया है। नल पर पानी भरते किसी औरत को देखकर उसका दिल मचल उठता है, उसे पत्नी की याद सताने लगती है। लेकिन वह गुलाम है, मजदूरी करता है, कोई हँसी-ठड़ा तो है नहीं कि जब मन आया, चल दिये। जा नहीं पाता और उसी नल पर पानी भरनेवाली सन्दरी को दिल में बसा लेता है और उस पर काबू पाने के लिए गंडे-तावीज़ की ज्ञात करने लगता है। इस कहानी का ही एक नायक है जिससे थोड़ी हमदर्दी होती है, क्योंकि उसकी मजबूरी सच्ची मजबूरी है, क्योंकि वह सचमुन बेबस है, क्योंकि वह एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधि है जो आज तक बेबम रहा है, एकदम वेंबस और साधन-हीन, जिसका सोना-जागना, उठना-बैठना, हॅंसना-बोलना, प्रेम करना कुछ अपने बस का नहीं। इसीलिए इस कहानी में एक छोटी-मोटी ट्रैजेडी का जो गुगा है, वह संग्रह की संभवतः किसी कहानी में इतना उभरकर नहीं आया है। कहानी में एक कमी अखरती है, और वह एक बहुत बड़ी कभी है। यह एक 'बेचारे' की कहानी है, ठीक। पर लेखक जब आज दिन लिखने बैठा है तो उसे बतलाना ही चाहिये था कि वह मज़-दूर अब इतना बेबस और 'बेचारा' न रहने का संकल्प कर चुका है और न वह सिर्फ् संदरियों को दृदय में बसाता फिरता है बल्कि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए लड़ता भी है। अब वह अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसका भी कुछ संकेत पाठक को मिलना चाहिये था।

नयी समीक्षा

'भूख' का घटनाचक सचसुच हास्यरसात्मक है। एक भूख से परीशान आदमी एक हलवाई की दूकान में चोरी करने जाता है। वहाँ उसे मिठाई के थालों के साथ-साथ यौनजुमुक्षा से प्रपीड़ित हलवाई-पत्नी मिलती है, जो उसे अपना प्रणयी समभ बैठतो है और उसे बार-बार मिठाई के थालों से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे इस पट्टे को उस नारी से कुछ नहीं लेना-देना: वह तो मिठाई के थालों पर हाथ साफ़ किये जा रहा है और अच्छी तरह खा चुक्रने पर दुकान से निकलकर माग जाता है। उसकी भूख तो मिट जाती है लेकिन बेचारी हलबाई-पत्नी भूखी की भूखी रह जाती है। अपनी भूख के मारे हमारे नायक को अवकाश नहीं है कि वह दूसरे की भूख से उलझे-सुलझे!

ज्वार भाटा, शराबी, चार आने—अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। 'शराबी' का मनो वेश्लेषण, अपनी छत के प्रति उसकी बेबसी का चित्रण बहुत अच्छा है।

'पेट की आग' और 'वह रात' में बेकारों की फौज के दो सिपाहियों का चित्रण है। इनमें से एक, क्योंकि वह निम्न स्तर का है, राहजानी का पेशा अख्तियार करता है और दूसरा चूँकि वह मध्यवर्ग का है, पढ़ा-लिखा है, अपनी पुरानी हालत में पड़ा-पड़ा सुलगा करता है। बड़े-बड़े शहरों में कितने शिद्धित बेकार युवक ऐसे मिलोंगे जो सड़कों और पार्क की बेंचों पर रातें गुज़ारते हैं, क्योंकि कमरे का किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं और बगैर दिये साहूकार का ताला कमरे पर से हट नहीं सकता।

'अलाव' में किसान-ज़र्मीदार संघर्ष का अच्छा चित्रण है। 'सुहेल' इसके लिए विशेष याग्य भी हैं, क्योंकि वे ऐसे प्रान्त ( बिहार ) के लेखक हैं जहाँ किसानों ने सबसे ज्यादा खूनी लड़ाइयाँ ज़र्भीदारों के खिलाफ लड़ी हैं।

पूँ जावादी समाज में बड़े और छोटे के बीच कैसा अमाप अन्तर होता है, इसका परिचय हमें 'बखें र तमाम' कहानी से मिलता है :—अखबार में छपता है कि वायस-राय महोदय 'सकुशल' पहुँ व गये। उसमें कहीं उस बुड्दे का ज़िक तक नहीं होता जो उनकी गाड़ी के नांचे आ गया था। आज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में आदमी आदमी नहीं, कीड़ा-मकोड़ा हो जाता है। ग़रीब आदमी का अस्तित्व कीड़े-मकोड़े के अस्तित्व से ज्यादा महत्त्व नहीं रखता। यही हमारे समाज का श्राधारमूत नियम है। अपने विश्व-साम्राज्य की महत्त्वाकांक्षा के नीचे करोड़ों अबोध नर-नारियों को पीसनेवाले पूँ जीपति इसी नियम की अभिन्यिक हैं।

### कोका पंडित के वंश्धर !

किव ने अपनी किवताओं को 'प्रगतिशील'। विशेषण से विभूषित किया है। पर 'कपोत' शीर्षक किवता को छोड़कर जिसमें काफी अच्छी संवेदनशीलता का परिचय मिलता है, सभी किवताएँ पाठक की सुकिच पर आघात करती हैं और साहित्य के किसी भी मानदंड से उन्हें पतनशे छ ही कहा जा सकता है। हिन्दी में ऐती किवताएँ प्रका-शित होते देखकर माथा शर्म से छक जाता है। इस गंदगी को अगर किव ने अपने तक ही सीमित रखा होता तो हिन्दी के पाठक उनका कितना उपकार मानते—

— कि जिसकी छातियाँ हैं अभी उठती उभरती वह कञ्ची नासगातियाँ है ! और

पाते ही पाते उभार जिनकी छातियाँ— बन गई वैद्याख की जुआई दली ककड़ियाँ कठोरता तो दूर

दबाने पर सट जाती हैं-एकदम पोर दोनों उँगलियों की !

े ऐसी कुत्सित कविता का बहिष्कार होना चाहिये जिसमें हिन्दी साहित्य में फैलनेवाली इस 'प्रगतिशोल' प्रवृत्ति का निर्मम प्रतिकार किया जा सके। जन जीवन को अवरुद्ध करनेवाली समस्याओं और उनसे लड़नेवाली जनता का चित्रण करना ही सच्चे प्रगतिशील साहित्य का मूल सिद्धान्त हो सकता है।

इस संग्रह में जैसी कविताएँ आई हैं, वे किसी भी साहित्य के लिए कलंक ही हो सकती हैं।

<sup>\*</sup> मास्को (कविता-संग्रह) — छेखक, श्री रमण, प्रकाशक ईभायण, नयाटोला, मुजफ्फरपुर, विहार; मूल्य १)

# मरणोन्मुख संस्कृति के उपकरणः निराशा और अवसाद

'विपथगा' के बाद यह 'अज्ञेय'जी का दूसरा कहानी संग्रह है। \* इसमें उनकी चार बरस पहले तक की लगभग सभी कहानियाँ संग्रहीत हैं।

विषयवस्तु की दृष्टि से ये बाईस कहानियाँ स्वभावतः दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। एक तो वे कहानियाँ हैं, जिनमें एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के दृष्टिकोण से पूँजीवाद के अभिशाप का चित्रण किया गया है। 'अलिखित कहानी', 'पहाड़ी जीवन', 'शान्ति हँसी थी', 'सूक्ति और भाष्य', 'नयी कहानी का प्लॉट', 'प्रतिष्वनियाँ', 'नंबर दस', 'सम्यता का एक दिन', 'सेव और देव', 'चिड़ियापर', और 'परंपराः एक कहानी' इस कोटि की कहानियाँ हैं। इनके अलावा जो कहानियाँ हैं उनका आधार अतृप्त वासना है। यथा—'मंसो', 'ताज की छाया में', 'अछूते फूल', 'सिगनलर', 'कावता और जीवन', 'पुलिस की सीटी' 'बन्दों का खुदा' और 'जीवनीशक्ति'।

पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत समाज और व्यक्ति दानों की क्या दशा हो जाती है, यह इन कहानियों में दिखायी पड़ता है। चारों ओर भूख है। आदमी इधर से उधर ठोकरें खाता फिर रहा है। बेबस है। आदमियों में अब आपस की हमदर्री भी बाक़ी नहीं रही है—कोई दूसरे की तक्ष्णिफ सुनने या उसमें हाथ बँटाने के लिए तैयार नहीं है। जीवन की सभी मान्यताएँ दह रहा है। भविष्य अन्धकार-पूर्ण है।

अर्थात् पुस्तक में सर्वत्र घोर नैराश्य का ही चित्रण है। उसका कारण है। लेखक का जनता से कोई संपर्क नहीं है। नये संसार का निर्माण करने के लिए जो क्रांतिकारी जनता संघर्ष कर रही है, विषम परिस्थितियों में पड़ी होते हुए भी जो जनता भविष्य में, अपने में, मानवता में अपना विश्वास बनाये हुए है और उसी विश्वास के संबल का लेकर नये का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रही है, उससे बिश्कुल पृथक् होने के कारण लेखक को जीवन का बड़ा निराशा-पूर्ण चित्र ही हाथ लगा है। सभो कहानियों का वातावरण बहुत दम घोंटनेवाला है क्योंकि उनमें एक म्रियमाण समाज व्यवस्था का ही चित्रण है, नषे विश्व का प्रकाश उनमें नहीं है। जीवन के कोलाहल से अलग इटकर उसकी विश्वतियों को समक्षने का जो प्रयत्न किया गया है, उसी का परिणाम ये कहानियों हैं

<sup>\*</sup> परंपरा - छेखक, श्री अज्ञेय ; प्रकाशक, सरस्वती प्रेस, बनारस ; मूल्य ३)

जो प्रथमतः अपनी दुरूह कहानी-कला के कारण समझ में नहीं आतीं, कहानी जान ही नहीं पड़तीं और दूसरे अपनी विषयवस्तु में इतने घोर नैराश्य में डूबी हुई हैं कि उनसे अविच हो जाती है। इन कहानियों के रूप और विषयवस्तु दोनों पर लेखक की जन-विरोधी प्रवृत्ति की छाप है।

नबंबर १९४४ ]

## जनता ही क्रान्ति का स्रोत है

आजकल प्रकाशित होनेवाले अधिकांश उपन्यासों में राजनीतिक विचारधाराओं का अपना एक स्थान रहने लगा है। यह हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जागृति का परिचय देता है।

श्रीगुरुदच एम॰ एस्-िश के 'स्वाधीनता के पथ पर' में भी यही बात है। इस पर राजनीति की छाप ज्यादा गहरी है। अधिकांश उपन्यासों में राजनीति बस वाद-विवाद का विषय 'होकर रह जाती है, जैसे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी के 'निमन्त्रण' में। 'स्वाधीनता के पथ पर' में ऐसी बात नहीं है। इसमें राजनीति पात्रों को आचरण की दिशा बतलाती है।

उपन्यास की मूल समस्या है, आतङ्कवाद और गांधीवाद में से कौन पथ उचित है ? आतङ्कवाद और गांधीवाद में से कौनसा पथ स्वाधीनता का है ? इसी समस्या को इल करने के लिए शायद एक बहुत चित्र-विचित्र, कौत्हलपूर्ण, कुछ-कुछ जाससी और तिलिस्मी उपन्यास के से कथानक की सृष्टि की गई है जिसमें गुप्त सभाएँ, पिस्तौलें, बम के धड़ाके, हत्याकांड, पुलिस की भाग-दौड़ सभी बहुतायत से मिलते हैं। इन 'ऐक्श्रानों' का राजनीतिक मूल्य चाहे न-कुछ ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनसे उपन्यास बहुत रोचक हो गया है और इस रोचकता ने औपन्यासिक की भाषा और कला की व्यापक कमज़ोरियों को काफ़ी हद तक दँक लिया है।

यदि हम कथानक पर एक उड़ती हुई नज़र डालें तो पायेंगे कि नायक-नायिका का जीवन उपन्यास की मूळ समस्या को काफ़ी अच्छी तरह रेखांकित कर देता है।

पूर्णिमा आतङ्कवादी है और मधुस्दन गांधीवादी, लेकिन इसके बावजूद उनका परस्पर आकर्षण बढ़ते-बढ़ते प्रेम का रूप ले लेता है। लेकिन यह प्रेम अपने स्वामाविक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता। उसका कारण है उनके जीवन दर्शन की विपरीतता। प्रारम्भ में तो पूर्णिमा हिंसा की पुजारिणी है, उसकी उपादेयता को स्वीकार करती है और मधुस्दन अहिंसा का पुजारी है। लेकिन होते-होते, समय के प्रवाह में पड़कर मधुस्दन जब हिंसा की उपादेयता को मानने लगता है तो पूर्णिमा अहिंसा का वत ले चुकी होती है। मधुस्दन जल ले संगाकर आया है और नाम बदलकर कलकत्ता में रह

रहा है। पूर्णिमा के साथ उसके विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन पूर्णिमा, जो कि अब मानसिक, वाचिक, कार्यक अहिंसा का त्रत के चुकी है, जेल से फ़रार व्यक्ति से विवाह करने से इनकार कर देती है। पूर्णिमा और मधुसदन के जीवन की यहां ट्रेजेडी पूर्णिमा के ऊपर सबसे गहरा व्यक्त भी है। पूर्णिमा के इस निष्ठुर निश्चय के ही कारण दो जीवन बरबाद होते हैं और अहिंसा की पुजारिणी पूर्णिमा ही वस्तुतः अपनी मृत्यु (जिसे आत्म-हत्या कहना ज्यादा ठीक होगा) और मधुसदन के पागल्यन की उत्तरदायी हो जाती है।

दो जीवन-दर्शनों के संघर्ष से उत्पन्न होनेवाली इस ट्रैजेडी पर उपन्यास को समाप्त कर लेखक ने स्वीकार किया है कि उपन्यास की दार्शनिक समस्या उसके लिए नायक-नायिका की प्रेम-कहानी से ज्यादा महत्त्व रूखती है।

अब प्रश्न उठता है कि उपन्यास में इस समस्या का हल क्यों नहीं है ? उसका निष्कर्ष नकारात्मक क्यों है ? लेखक अपनी कोई मान्यता स्थिर क्यों नहीं करता, पाठक को क्यों बीच अधर में त्रिशंकु की तरह लटकता हुआ छोड़ देता है ? नायिका को अनन्त निद्रा में सुलाकर, नायक को पागल बनाकर क्यों कैसर-बाग़ में धुमाया गया है ? लेखक क्यों नहीं बतलाता कि दोनों में से अमुक पथ स्वाधीनता का है और अमुक नहीं ?

इसके कारण दूँढ़ने ज्यादा दूर न जाना होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि लेखक को स्वयं नहीं मालूम कि दोनों में से कौन-सा पथ ठीक है। उसकी अद्धा भी शायद दोनों पर से उठ गई है और ठीक ही, क्योंकि ( और यही पुस्तक के नकारात्मक निष्कर्ष का दूसरा कारण है) स्वाधीनता का पथ न आतंकवाद है और न गांधीवाद।

धीरेन्द्र, पूर्णिमा, हारान, नरोचम, द्विवेदी की एक-निष्ठा, उनके आचरण की हत्ता, दहकते अंगारे-सा उनका देश-प्रेम, बल्लिदान और आत्मोत्सर्ग की उनकी भावना स्वाधीनता के अजेय सैनिकों के गुण हैं, लेकिन उनका पथ स्वाधीनता का पथ नहीं है, क्योंकि वे यही नहीं जानते कि उनकी स्वाधीनता कैसी होगी और किसके लिए होगी, क्योंकि जनता की कान्तिकारी शक्ति में उनका विश्वास नहीं है। गांधीवाद भी स्वाधीनता का पथ इसी लिए नहीं है कि वह भी जनता की शक्ति में विश्वास नहीं रखता। स्वाधीनता के पथ की पहचान करते समय हिंसा-अहिंसा का प्रश्न नहीं उठता। तास्विक प्रश्न जनता की शक्ति को स्वीकार करने या न करने का है। स्वाधीनता का पथ वही है जो जनता की अजस्त शक्ति के स्रोत को मानता है, उसे पहचानकर सजग और सङ्गठित करता है। उसी में स्वाधीनता प्राप्त करने और समाज को बदलने की

१६४

शक्ति होती है। इस उपन्यास में स्वाधीनता का पय जो झाड़ी में लो गया है वह इसी किए कि पुस्तक में सुफाये हुए दोनों पय व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति की आशा-आकांचा, शक्ति और विश्वास की परिधि के बाहर वे नहीं जाते, जनता की शक्ति को पहचानने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। समाज को गति देनेवाली इस शक्ति, जनता, की अवहेलना करने का स्वामाविक फल था कि लेखक स्वाधीनता के पथ को न पाये। सितम्बर, ९४३

## मार्क्सवाद् गतिशील दर्शन है

कवि 'अंचल' की यह प्रथम आलोचना-पुस्तक है। \* लेखक कहता है कि ने वैज्ञानिक समाजवाद को अपने जीवन-दर्शन के रूप में अपनाया है, क्यों कि वही दर्शन है जो विश्व को बदलने की बात कहता है। आधुनिक समाज अन्याय और असत्य की मिचि पर खड़ा है इसे तो बहुत-से दार्शनिकों ने देखा, पर इसे आमूळ बदळना है और किस प्रकार बदलना है, केवल मार्क्स ने इसका निरूपण किया है। लेखक मार्क्स के बतलाये हुए विश्वबोध को मानता है और उसी के बतलाये मार्ग पर चलकर साहित्य को विश्व में आमुळ परिवर्तन लाने का अस्त्र बनाना चाहता है। अपनी इस पुस्तक में लेखक ने साहित्य की मार्क्वादी आलोचना-पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया है। उसका यह प्रयत्न बहुत स्तृत्य है, क्योंकि अन्य किसी भी आलोचना-पद्धति में साहित्य की सच्ची आत्मा को इस प्रकार पकड़ने की चमता नहीं है कि वह उसे एक नया हो रूप-रंग दे सके। पर लेखक से एक बहुत बड़ी तात्त्विक भूछ हो गयी है, जिसने उसकी समीत्ता का मुल्य हो नहीं कम कर दिया है बल्कि उसे अवैज्ञानिक बना दिया है और एकदम विपरीत दिशा में मोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि लेखक ने मार्क्वाद को एक स्थिर, अपरिवर्तनीय, जड़ उपदेश-वाक्य समझ लिया है। यह दृष्टिमंगी मार्क्सवाद के मल पर ही आघात करती है और उसे केवल विकलांग ही नहीं बनाती, वरन एक प्रकार से उसकी आत्मा की ही हत्या कर देती है। मार्क्सवाद विश्व को बदलने का दर्शन है। गतिशीलता ही उसका प्राण है। वह कांतिपथ का प्रदर्शक है। वह सतत परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशीलता के कारण वह अन्य दर्शनों के समान मृत ज्ञानकोष न रहकर क्रांतिकारी ज्ञान-कोष बन जाता है जो क्रांतिकारियों को राह दिखळाता है और उन्हें क्रान्ति के टेढे-मेढे रास्ते को सफलता-पूर्वक पार करने की दीचा देता है।

मार्क्सवाद के इसी आधारभूत सत्य को लेखक ने दुर्भाग्यवश विस्मृत कर दिया है। यही कारण है कि अपने विषयों के विवेचन में—नई हिन्दी कविता की सामाजिक पृष्ठ-भूमि, प्रगतिवादी साहित्य और कला, साहित्य और क्रान्ति की परंपरा, प्रेमचंद, प्रेम-

<sup>#</sup> समाज और साहित्य—लेखक, श्री 'अंचरू', प्रकाशक, मातृभाषा-मन्दिर, दारागंज, प्रवाग ; मूल्य २)

चंद के बाद हिन्दी कथा-साहित्य आदि—आलोचक ने आलोचित साहित्य को उसके युग की भूमिका में रखकर नहीं देखा है। ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली का आधार ही यही है कि आलोचित विषय को उसके युग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर उस पर विचार किया जाय। प्रस्तुत पुरत्तक में ऐसा नहीं किया गया है। लेखक ने साहित्यिकों और साहित्यिक धाराओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखकर नहीं, तथाकथित 'मार्क्यवाद' की कसौटी पर उन्हें कसकर उनका मूल्यांकन किया है। पिछले साहित्यिकों या प्रवृत्तियों को उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों से पृथक् करके उन्हें अपनी आज की कसौटी पर कसना मूलतः गलत है, अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है। यह भूल अनेक स्थलों पर हुई है। केवल प्रेमचंदवाला लेख इस दृष्टि से न्यूनाधिक संयत और संतुलित है। पर तो भी उसमें भी इस प्रकार की टिप्पणी है:

"किसानों का चित्रण और उनकी समस्याओं का जितना निरूपण उन्होंने किया है, उतना मजदूरों की स्थितियों का नहीं, यद्यपि मज़दूरों का वर्ग किसान के वर्ग से ज्यादा क्रान्तिकारी है....."

जिस वर्ग को प्रेमचन्द जानते थे उसका चित्रण उन्होंने किया। किसानों और मध्यवर्ग के लोगों को वे जानते थे, उनका चित्रण उन्होंने किया । मज़दूरों के वर्ग को वे जानते न थे, उसका चित्रण भला वे कैसे करते ? मजदूर-वर्ग एक प्रवल संगठित शक्ति के रूप में कुछ बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों तक ही सीमित था और उससे उनका परिचय न था। इसलिए स्वाभाविक ही था कि वे उसका चित्रण न करके उस वर्ग का चित्रण करते, जिसके बीच वे बचपन से पले थे और जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। अतः प्रेमचन्द के बारे में कहने की बात यह नहीं है कि उन्होंने मजदूरों का चित्रण क्यों नहीं किया ; बल्कि यह कि किसानों का उनका चित्रण किस प्रकार का है। 'अंचल' जी के उद्भृत कथन से तो यह ध्वनित होता है कि क्रान्तिकारी लेखक की उन्होंने जो एक कसौटी बना छी है, उसमें मजदूरों का चित्रण एक आवश्यक बात है और उन्हें प्रेमचन्द से यह आपित्त है कि उन्होंने मजदूरों का चित्रण क्यों नहीं किया ? समस्या पर विचार करने का यह ढंग ग़लत है। कोई लेखक अच्छा है या बुरा, प्रगतिशील है या नहीं, उसकी शर्त अंचल जी के अनुसार यह नहीं है कि उसने अपने समाज का, अपने युग का चित्रण ईमानदारी से किया या नहीं, उसने जो निष्कर्ष निकाले वे उस युग तक की सामाजिक ज्ञानराशि की भूमिका में ठीक हैं या नहीं; बल्कि यह कि वह उन तमाम बातों को स्वीकार करता है या नहीं, जो आज एक मार्क्सवादी को स्वीकार करनी चाहिए। यह कोई कसौटी नहीं है ; प्रत्युत यही कारण है कि उसके दृष्टिकोण में संकीर्शाता आ गयी है। यही कारण है कि उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें अर्द्ध-सत्य ही अधिक है और अर्द्ध-सत्य का सम्बन्ध असत्य से अधिक होता है, सत्य से कम। यही अंचलजी की पुस्तक की मौलिक भूल है। इसीके कारण आलोचक भिन्न-भिन्न साहित्यिकों एवं प्रवृत्तियों की अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाया है और बाहर-बाहर जन-जीवन, जन-संघर्ष और शोषण का नारा बुलन्द करके ही रह गया है। ये नारे उसके दिल से नहीं सिर्फ गले से निकलते हैं, यही कारण है कि वह एक ही बैठक में 'क्रान्तिकारी' और कामुकतापूर्ण कविताएँ रचता है, एक ओर मार्क्सवाद, क्रान्ति और शोषण का राग अलापता है और दूसरी ओर मिनिस्टरों के तलवे सहलाता है।

लेखक को अपने दृष्टिकोण के निर्माण में स्वभावतः अंग्रेजी आलोचना के प्रन्थों से सहायता मिली है। छेखक के चिन्तन पर उनका प्रभाव पड़ना भी सर्वथा खामाविक है, पर आधुनिक अंग्रेज़ी आलोचना ने जिस प्रकार समस्त पुस्तक को छा हिया है, वह अनुचित है। कहीं-कहीं तो अंग्रेजी नामों और अंग्रेजी उद्धरणों की ऐसी भरमार है कि पुस्तक मौलिक न जान पड़कर किसी अंग्रेज़ी पुत्तक का संक्षेप या उत्था जान पड़ती है। आलोचना-प्रणाली चाहे जिस भाषा से ली गयी हो. ठीक है: पर अपनी आछोचना को हिन्दी के पाठकों के सम्मुख रखने के छिए उसे हिन्दी का कलेवर पहनाना उचित था। लेखक के लिए समीचीन था कि वे उस आलोचना-पद्धति को पूर्ण रूप से हृदयंगम करके हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के आधार पर अपनी स्थापनाएँ करते. अपने निष्कर्ष निकालते। ऐसा करने से उनकी बात छोगों की समझ में जल्दी और अधिक आसानी से आ जाती। तब वे लोग भी उनकी बात को समझ लेते. जिनकी अंग्रेज़ी से भेंट भी नहीं है पर जो हिन्दी और संस्कृत-साहित्य के मननशील विद्यार्थी हैं। अभी स्थिति यह है कि पाठकों का यह वर्ग 'अंचल'जी की पुस्तक से लाम उठा न सकेगा; क्योंकि उसकी तर्कभमि अंग्रेज़ी से भाराकान्त है। केवल तर्कभूमि ही नहीं, उनकी वाक्य-योजना पर भी अंग्रेज़ी का प्रभाव है। कहीं कहीं तो पृष्ठ के पृष्ठ फिलिप हेंडर्सन की पुस्तक के अनुवाद-से लगते हैं। नवीन अंग्रेज़ो साहित्य का प्रभाव यदि वे और अधिक संयत रूप में स्वीकार करते तो बहुत उत्तम बात होती । अंग्रेज़ी आलोचना को ज्यों का त्या उठाकर भारतीय परिस्थितियों पर घटित करने के प्रयत्न से कुछ नड़ी सैद्धान्तिक भूलें भी हो गयी हैं। एक औपनिवेशिक पराधीन देश में प्रगति के मान निश्चय ही उन देशों के मानों से भिन्न होंगे, जहाँ पूँ जीवादी गणतंत्र स्थापित है। भारत में प्रगति की व्याख्या वही नहीं हो सकती, जो ब्रिटेन में होती है। स्वस्थ राष्ट्रीयता तो किसी भी देश में प्रगति को ही शक्ति मानी जायगी, पर यदि यह थोड़ी देर को मान भी लें कि पश्चिम के देशों में 'राष्ट्रीयता' के नारे ने बड़े-बड़े पूँ जीपितयों के लिए घोखें की टट्टी का काम किया है और इस

नयी समीक्षा

टही की ओट में उन्होंने ग़रीब किसानों मजदूरों का शिकार किया है, तो भी इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हमारे देश में राष्ट्रीयता एक प्रगतिशील शक्ति नहीं है और हिन्दी की राष्ट्रीय कविता ने देश को स्वाधीनता की ओर नहीं बढ़ाया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके देशी पिट् उभीं के विरुद्ध हमारा स्वाधीनता-संग्राम ही तो हमारी जनक्रान्ति भी है। पर 'अंचल' जी ऐसा नहीं समझते। जनक्रान्ति को वे देश के स्वाधीनता-संग्राम से भिन्न वस्तु समभते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय कविता का उसका उचित महत्त्व नहीं दे पाते । राष्ट्रीय कविता को वे भारतीय जन-क्रान्ति की कविता न मानकर पूँ जीवाद को शक्तिशाली बनानेवाला समझते हैं। वे राष्ट्रीयता को एक प्रति-गामी शक्ति मानते हैं। अंग्रेज़ों के राज का देश की धरती से उखाड फेंकने को वे क्रान्ति ही नहीं समझते। एक कल्पनावादी व्यक्ति के समान सर्वत्र लाल क्रान्ति का ही आह्वान करते रहते हैं। देश के स्वाधीनता-आन्दोलन की आर उनका रख उदासीनता का है—उनको तो लाल क्रान्ति की कल्पना से ही संतोष मिलता है। स्वाधीनता-आन्दो-छन की आर उदासीनता का रुख़ होने ही के कारण ठेखक ने हिन्दी छेखकों के साम्राज्य-विरोध की बात आनुषंगिक रूप में ही रखी है, जब कि साम्राज्य-विरोधी होना ही आज हिन्दी साहित्यिक की प्रगति-शाल्या की सर्वप्रमुख क ग्रैटी है। साम्राज्य-विरोध ही वह आधारभूत तत्त्व है, जिस पर क्रान्ति का, देश की स्वाधीनता का, फाशिज्म के विरोध का प्राचीर खड़ा हो सकता है। प्रमुख वस्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सिक्रय घृणा करना ही है। क्रान्तिकारी तत्त्व वही है-क्रान्ति का बीज वही है। इस रूप में उसकी स्थापना 'अंचल'जी ने नहीं की है। 'अंचल'जी ने वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त भी भारतीय परिस्थितियों पर क्रान्तिकारी रूप में नहीं, रायवादी ढंग पर घटित किया है। आज हमारे देश को राजनीति में प्रधान संवर्ष पूँ जीपतियों और मज़दूरों का नहीं, बल्कि समस्त भारतीय जनता (जिसमें पूँ जीपति भी शामिड हैं) और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का है-जो कि हमारा प्रधान शत्रु है। उसी प्रकार 'अंचल 'की ने फाशिज्म से लड़ने के लिए भारतीय जनता और हिन्दी साहित्यिकों का कई स्थलों पर आह्वान किया है। पर उनके आह्वान के सने जाने की आशा कम ही है; क्योंकि उन्होंने फाशिज्म के विरुद्ध संघर्ष की हमारे प्रतिपळ चळनेवाळे स्वाधीनता-संप्राम की पृष्ठभूमि में, उससे संबद्ध नहीं पृथक करके देखा है। कोई भारतीय देशभक्त इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। वह यदि फाशिज्म से छडेगा तो इसी विश्वास से कि उसकी स्राज की वेडियाँ भी कटेंगी। लेखक ने कहीं यह बताने का प्रयत्न नहीं किया है कि किस प्रकार फाश्चिज्म से लड़ना देश की स्वाधीनता को पास लाता है। उन्होंने तो फाशिज्म का हौआ खड़ा करके हमसे कहा है कि उससे छड़ो। उनके कहने का अभि-प्राय कदाचित यह है कि वे और भी खराब हैं, पहले उनसे लड़ हो, देश को पीछे

स्वाधीन करा लेना । फा़्रीज्म के विरुद्ध संघर्ष को जनता के ब्रिटिश साम्राज्य-विरोधी स्वाधीनता-संग्राम से पृथक् करके देखने के प्रयत्न का अनिवार्य निष्कर्ष यही है। राजनीति के क्षेत्र में यही मत एम-एन राय का है जो कि घोषित रूप में सरकारी दलाल है। कदाचित् यही कारण है कि पुस्तक में फा़श्राज्म को दी गई गालियाँ सुनते-सुनते कान तो पक जाते हैं, पर कहीं भी उससे लड़ने का उत्साह नहीं जागता। क्योंकि अगर हमारा देश स्वाधीन न हुआ तो हमारा फा़श्राज्म से लड़ना किस काम का ?

समाजवाद को गत्यात्मक रूप में ग्रहण न करने के कारण लेखक ने जोश में आकर और भी कुछ स्थापनाएँ की हैं, जिन पर एक प्रगतिवादी को आपित्त हो सकती है। जैसे—

'यदि प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक मोर्चा कहा जाय, तो एक प्रगति-वादी के नाते मुझे इसमें कोई असंगति नहीं दीखती।'

नहीं, प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक मोर्चा नहीं है, प्रगतिवाद उन सभी साहित्यिकों का मोर्चा है जो देश को ब्रिटिश पराधीनता से पूर्णतया मुक्त करना चाहते हैं और किसी भी विदेशी दासता को स्वीकार न करने के कारण साहित्य का प्रयोग स्वतन्त्रताप्राप्ति के अस्न के रूप में करने के इच्छुक हैं, समर्थक हैं।

इसके अलावा-

'प्रगतिवादी के सामने सबसे पहली समस्या है उस समाज को बदलने की— सुभार के द्वारा नहीं, साम्यवादी क्रान्ति के माध्यम से.....'

ब्रिटिश साम्राज्यशादियों के शोषण्-जाल से देश को मुक्त कराने की समस्या ही सबसे पहली है। इस समस्या के समाधान में ही अन्य सभी समस्याओं का समाधान निहित है। आज भारतीय प्रगतिवादी साम्यवादी क्रान्ति का नगाड़ा नहीं बजाता। वह देश की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और जनवादी परम्परा के अनुरूप साहित्य-रचना करने के लिए सबका आहान करता है।

नुसाई, १९४४ ]

## श्रादमखोर पूँजीवाद

आदमलोर की ये सभी कहानियाँ मध्यवर्गीय हिन्दू-परिवार के जीवन और मनो-विज्ञान से संबद्ध हैं। यह बड़ी उत्तम बात है कि लेखिका ने सभी क्षेत्रों पर, जीवन के सभी अंगों पर प्रकाश डालने की अनिधकार चेष्टा न करके—जैसा कि अधिकांश लेखक करते हैं—उस जीवन के चित्र दिये हैं जिससे उनका बड़ा धनिष्ठ परिचय है और जिसके बाह्य तथा आभ्यंतर से वे भर्ला भाँति परिचित हैं। इसका सुफल यह निकला है कि उनकी एक-एक कहानी से, कहानी में दिये गये एक-एक चित्र से, एक-एक वाक्य और मुहाबरे से अनुभृति की सचाई और ईमानदारी का परिचय मिलता है।

'गृहस्थी का सुख' एक ऐसे परिवार का चित्र प्रस्तुत करता है जो स्त्री को बच्चा जनने के यंत्र से अधिक महत्त्व नहीं देता। कहानी का प्रारंभ भी बड़े कुशल, कलापूर्ण ढंग से होता है: शिवसहाय का आखिर दूसरा ब्याह हो ही गया। यह दूसरा विवाह इस लिए होता है कि पहली पत्नी अपने पित महोदय को कोई संतान नहीं दे पाती। दूसरे ब्याह की स्त्री अपने इस नारीसुलभ कर्तब्य को बड़ी एकनिष्ठ भावना से पूरा करती है और उसी में इहलोक छोड़कर परलोक चली जाती है!

'छिलिया' व्यंग पर आधारित कहानी है जिसका आश्यय कदाचित् यह है कि मार (कामदेव) की मार से कोई नहीं बच सकता।

'अक़ीला' एक ऐसी स्त्री का मनोवैज्ञानिक चित्रण है जो युवा शरीर की पुकार के वशीभूत होकर मां बन जाती है पर उसका यह मातृत्व जिस पर धर्म की मुहर नहीं है, उसके लिए अभिशाप बन जाता है। अक़ीला का पित कहीं परदेश गया हुआ है। उसकों गये दो-तीन बरस हो जाते हैं। इस बीच अक़ीला का संबंध अन्य पुरुष से हो जाता है और उसे गर्म रह जाता है। तभी अक़ीला का पित वापस आता है। वह बड़े देवतुल्य स्वभाव का पुरुष है। यथार्थ मालूम हो जाने पर भी वह अक़ीला को च्रामा कर देता है और प्रसव की रात स्वयं ही दौड़धूप करके डाक्टर और नर्स आदि को लाता है, मानों अक़ीला उसी का बचा जनने जा रही हो। इसी स्थल पर अक़ोला और उसके पित दोनों

<sup>•</sup> आदमखोर: — लेखिका श्रीमती चन्द्रिकरण सौनरिक्सा; प्रकाशक स्वय; मूल्य २॥।) सिजल्द, २॥) अजिल्द ।

के मन का संघर्ष प्रारंभ होता है जिसका चित्रण लेखिका ने बड़ी कला के साथ किया अक्रीला का पति अक्रीला को समा तो कर देता है. परंत उसके जारज पत्र को स्तेह नहीं दे पाता। यही उसकी मानव-सलम कमजोरी है। वह अकीला के बच्चे को अन्य स्थान पर रखने का आग्रह करता है और बच्चा किसी परिचिता के यहाँ रख दिया जाता है. और यह व्यवस्था होती है कि एक साल परा होने पर उसे यतीमखाने में भेज दिया जायेगा। अक़ीला का अंतर्द्धन्द्व भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की दृष्टि में उसने निश्चय ही पाप किया है, यद्यपि उसका मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। परन्तु समाज की मान्यता इस प्रकार की है. इसलिए वह भी उससे अछती नहीं रह सकती। उसके पति ने उसको समा अवश्य कर दिया है. पर उसकी इस समा ने ही अकीला को और भी मानसिक वेदनाओं के शिकंजे में कस दिया है। वह अपने पति से इसी कारण से भक्ति करती है. पति के लिए उसका अनुराग तथा उसकी कृतज्ञता सीमा को पहुँची हुई है। और इस सीमा तक कि वह अपने पति के अन्तर्द्धन्द्ध को अच्छी तरह समझती है और मन ही मन उसकी पीड़ा को बाँट लेना चाहती है। इसी-लिए एक ओर जहाँ उसका मातृत्व बच्चे की पुकार करता है, वहाँ दूसरी ओर पित की मानसिक पीड़ा ( जिसे वह भलीभाँति समझती है ) उसके मुँह पर ताला डाल देती है और वह कभी यह नहीं कह पाती कि बच्चे को घर है आओ. और इसी अन्तद रेंद्र में. अपने पाप को न समझते और स्वीकार करते हुए भी वह एक दिन अपने अभिशत जीवन से छुटकारा ले लेती है और कहानी समाप्त हो जाती है।

इस कहानी में लेखिका ने पित-पत्नी का सफल मनोवैज्ञानिक चित्रण करने के साथ साथ इस महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्य को भी काफ़्री सफलतापूर्वक उभारकर प्रस्तुत किया है कि वह समाज जो मातृत्व को केवल इसलिए मान्यता तथा आदर नहीं देता कि उस पर एक धार्मिक संस्कार की मुहर नहीं है, निश्चय ही ग़लत भित्ति पर स्थापित है। इस कहानी में लेखिका ने उसी समस्या को तिनक भिन्न ढङ्ग से उठाया है जिसको प्रेमचन्द ने इन्हीं सामाजिक निष्कर्षों के साथ किन्तु तिनक भिन्न ढङ्ग से अपनी 'बालक' कहानी में उठाया है।

'चाय में नीब्' एक सफल व्यंग-प्रधान कहानी है। कहानी के नायक महोदय का विवाह एक गाजर की तरह लाल, खूब हुष्ट-पुष्ट, स्वस्थ ग्राम-बालिका से होता है। लेकिन वह उन्हें पसन्द नहीं आती क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक बहुत नाज़क लता-सी, दुबली-पतली, खुई-मुई-सी पत्नी की कल्पना की थी। फलतः वह अपनी पत्नी को चाय में नीब् डालकर पीने की सलाह देते हैं। बेचारी ग्राम-बालिका अनिन्छ।पूर्वक वह भी करती है। एक दिन जब वह और उसकी नाजुक, शहर में पली ननंद पूमने गई हुई हैं

नयी सभीक्षा

तो कुछ रूपंगे उनके साथ छेड़-छाड़ करते हैं। उस समय इस ग्राम बालिका की बलिष्ठ देह ही उनकी रक्षा करती है। उस दिन से वह चाय में नींबू डालकर पीना छोड़ देती है और फिर कोई उससे वैसा करने का आग्रह भी नहीं करता।

'रुपया' में रुपया सृष्टि की एक आद्या शक्ति के रूप में हमारे सामने आता है !

हरिशंकर शुक्ल ने अपने भतीजे मिणशंकर की शादी गोपाल शर्मा की पुत्री कल्याणी से की। शादी हो जाने पर मालूम हुआ कि कल्याणी नाइन की लड़की है। उसके इस दोष को हरिशंकर सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने भतीजे पर जोर डालना ग्ररू किया कि वह उसे उसके घर भेज दे और फिर कोई सम्बन्ध न रक्खे। मिराशंकर ने पहले तो अपने ता ऊजी का विरोध किया और कहा कि पिता का दोष अबीध प्रती पर नहीं थोपा जा सकता। लेकिन जब ताऊजी ने बहुत ऊँचनीच सुझाई तो वह उनका कहना मान गया। कल्याणी के पितानी आये और उसे छिवा छे गये। दिन आने और जाने लगे। ताऊजी ने मणिशंकर की सगाई दूसरी जगह पक्की करनी आरम्भ कर दी। मिर्गशंकर ने पहले तो दबी ज़बान से विरोध किया लेकिन फिर अपनी प्रकृति के अनुसार फिसल गया। कल्याणी की याद, उसका अबोध, पवित्र, उदास मुखमण्डल उसे मनो-व्यथा पहुँचाता । पर तो भी उसकी सगाई पक्की हो जाती है। तभी एक दुर्घटना होती है जो कहानी की दिशा को एकदम मोड़ देती है। कल्यागी के मौसा, रायबहादुर श्रीराम का देहान्त हो जाता है और मरने के पूर्व वे अगनी सारी जायदाद, जो हरिशंकर जी के मतानुसार पचास हज़ार से ऊपर की होगी, कल्याणी के नाम लिख जाते हैं। वस. हारेशंकर का मत बदल जाता है और वह बड़ी अकाट्य दलीलों से अपने मत का समर्थन करते हुए मिण्डांकर को अपनी बहू को पुनः लिवा लाने के लिए कहते हैं!

'जीजी' में कुशल, स्नेहशीला ग्रहिणी जीजी की तुलना में एक अंग्रेज़ी फैशन में पली नववधू पर व्यंग्योक्ति है।

'मर्द' में एक सच्चे मर्द की कहानी है जो अपने सगे-संबंधियों तथा 'अभिभावकों' की 'नेक सलाहों' की परवाह न करते हुए अपनी पत्नी को, जो मेले में मटक जाने और कुछ बदमाशों के चंगुल में पड़ जाने के कारण कई दिन बाद घर लौटती है, अंगीकार कर लेता है।

'कमीनों की ज़िन्दगी में' मध्यवर्ग की एक स्त्री अपने जीवन की तुलना निम्न वर्ग के जीवन से करती है और अपने जीवन के ढोंग और पाखंड की अपेक्षा उनकी निस्संग साष्ट्रता और गाली-गलौज तक को अच्छा समझती है।

'बेजुबाँ' कहानी में एक महरी की कहानी है जो अपनी मालकिन की सेवाटहल

में इतनी व्यस्त रहती है कि अपने बचे को मरने से भी नहीं बचा सकती—और कोई उससे सहानुभूति दरसानेवाला तक नहीं है !

'दो रोटियाँ' नारी के प्रति निर्मम उस हिन्दू समाज पर घन की चोट है जो नारी के जीवन को 'दो रोटियों' की छौह शृंखछाओं के अंदर जकड़कर उसका सारा सच्च, सारा माधुर्य, सारा रस खींच छेता है। स्त्री 'दो रोटियाँ' सेंककर खिछाने से अधिक कुछ नहीं करती छेकिन तब भी वे कैसी विछच्चण 'दो रोटियाँ' हैं जो नारी के जीवन को इतना नीरस, निस्तेज और महत्त्वहीन बना देती हैं, यह प्रश्न निश्चय ही बड़े महत्त्व का है!

'आदमखोर' में एक बोक्ता ढोनेवाले की विवशताओं का कारुणिक और प्रतिहिंसा जगानेवाला चित्रण है। उच वर्ग किस प्रकार अपगी कठोरता, अपनी हृदयहीनता से निचले वर्ग के लोगों का मक्षण करता है, इसका अच्छा चित्रण कहानी में हुआ है।

'परंपरा' कहानी में एक पिता अपने पुत्र को बीड़ी पीने के लिए मारता है और नसीहत करता है कि उसे उसी पैसे से और कुछ खरीदकर खाना चाहिए था। यही पिटनेवाला पुत्र जब बढ़कर पिता होता है तो अपने पुत्र को उसी अपराध के लिए पीटता है जिसके लिए उसने स्वयं मार खाई थी और वही नसीहत करता है जो उसके पिता ने उसे की थी, मगर जिसका पालन दुःखी और अभिशत जीवन की विवशताओं, कड़ताओं ने उसे न करने दिया!

इन कहानियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखिका को निम्न मध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग दोनों का अच्छा परिचय है। उसने सच्चे कलाकार की सहानुभूतिपूर्ण तीक्ष्ण आँखों से उस जीवन को देखा है और समझा है। साथ ही उसके सहज गांभीर्य्य ने उसकी भावनाओं को आकुलता तथा कोरे भावावेश के ज्वार में वह जाने से बचाया है।

यथार्थ के ज्ञान के साथ-साथ उसके चित्रण का कौशल भी चंद्रिकरणार्जी की इन कहानियों में खूब निखर कर आया है। टेकनिक की दृष्टि से भी ये कहानियाँ बहुत सफल हैं। अनावश्यक विस्तार कहीं नहीं आने पाया है। कहानी का आरंभ तथा अंत दोनों ही बड़े मार्मिक तथा दृदयग्राही बन पड़े हैं। कथोपकथन अत्यन्त स्वामाविक है—इतना कि लगता है, लेखिका ने निश्चय ही अपने पात्र-पात्रियों को बोलते सुना है। चरित्र-चित्रण से अधिक लेखिका ने बरिस्थतयों का चित्रण किया है, लेकिन यत्र तत्र जो चरित्र-चित्रण हुआ है, उसमें भी उन्हें सफलता मिली है। परि-स्थितियों के चित्रण में उन्होंने अपने वस्तु ज्ञान और अपनी मार्मिक अभिव्यक्षना-शैली से चित्रण को सजीव, बोलता हुआ-सा बना दिया है। उल्झी हुई परिस्थितियों में भी

उन्होंने सामाजिक यथार्थों के तारतम्य को जिस प्रकार पकड़ा और प्रस्तुत किया है, उससे उनके समाज-ज्ञान का परिचय मिलता है।

भारतीय समाज में नारी एक अत्यंत तिरस्कृत, उपेक्षित प्राणी है। उसे जीवन में कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। उसका जीवन ऊब, थकान, एकरसता का है। नये धरातल पर उसके जीवन की पुनर्रचना होनी आवश्यक है। उसे अपने श्रिधिकारों के लिए आप संघर्ष करना पड़ेगा, अपने प्रति किये गये अन्यायों के प्रति स्वयं ही विद्रोह का झंडा खड़ा करना पड़ेगा।

अप्रैल १९४५ ]

#### संघर्षों के बीच

'विराग' के बाद मिश्रजी का यह दूसरा सामाजिक उपन्यास है। इसमें उन्होंने पतनोन्मुख निम्न मध्यवर्ग के एक परिवार की कहानी कही है। उसकी कथावस्तु उन्होंने जीवन की कठोर वास्तविकता से छी है। बाबूजी, मामी, त्रिलाकी, राजू कल्पना-लोक के नहीं, इसी दुनिया के प्राणी हैं। लेखक इस परिवार को जानता है। इसी लिए चित्रण में बहुत सचाई है। लेखक के शब्दों में इस उपन्यास में कल्पना का वही स्थान है, जो तरकारी में मिर्च-मसाले का होता है। अपने परिचित जीवन की पृष्ठभूमि से अपने कथानक और पात्रों को उठाकर लेखक ने यथार्थवादी उपन्यास की सबसे बड़ी आवश्यकता पूरी की है। जिस प्रकार कथावस्तु के चयन में, उसी प्रकार चरित्र-चित्रण और कथोपकथन में भी लेखक ने यथार्थवादी प्रशाली का अनुसरण किया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है, लेखक अपने निजी अनुभव की सीमा से बाहर नहीं गया है। यही कारण है कि जीवन के प्रति उसकी सचाई में कहीं भी फर्क़ नहीं आया है। लेनिन ने एक स्थान पर यथार्थवादी उपन्यासकारों को अपने अनुभव से बाहर उड़ने का निषेध किया है।

अपनी कला में और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में मिश्रजी प्रेमचन्द से प्रमा-वित हैं। पर इस प्रभाव ने उनकी मौलिकता का दमन नहीं, प्रस्कुटन किया है। उन्हें प्रेमचन्द-स्कूल का उपन्यासकार कहना ठीक होगा।

प्रेमचन्द ने श्रपने निजी संपर्क और अपनी कला से जिन कहानीकारों और उपन्यासकारों को पैदा किया है, उनकी संख्या बहुत है और उनमें मिश्रजी का भी स्थान है। प्रेमचन्द का प्रभाव मिश्रजी की चलतो मुहावरेदार सादी भाषा में, चरित्र-चित्रण और कहानी कहने के दंग में भी उसी प्रकार स्वस्थ रक्त की तरह प्रवहमान है, जिस प्रकार जीवन के प्रति उनके यथार्थवादी और आशावादी दृष्टिकोण में।

अपने त्रिलोकी के रूप में लेखक ने हमारे उपन्यास-साहित्य को एक अच्छा पात्र दिया है। त्रिलोकी हमारे युग्रूकी असफलता का प्रतीक है। उसे प्रतीक बनाने

<sup>#</sup>संघर्षों के बीच—लेखक, श्री गंगाप्रसाद मिश्र एम॰ ए॰; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी विक्रिकेशन्स, इलाहाबाद ; मूल्य डेढ़ रुपया।

के उद्देश से लेखक ने उसकी रचना की हो, यह बात नहीं है। त्रिलोकी एक व्यवसाय के बाद दूसरे में हाथ डालता है और सबमें असफल रहता है। इसो कारण वह हमारे आधुनिक तहणा जीवन की असफलता, निराशा और क्षोम का प्रतीक भी बन जाता है। अपनी प्रेयसी-पत्नी के रहते हुए त्रिलोकी का अपने िता के आगे हार स्वीकार कर दूसरा ब्याह करना उसके चरित्र के गुरुत्व को कम भले ही करता हो, लेकिन जीवन का सच्ची वास्तविकता उसी में अधिक है। पग-पग पर पराजित होनेव ला त्रिलोकी यदि अपने व्यक्तित्व को हत्ता को हतना बनाये रहता कि अपने िता का विरोध करता और दूसरी शादी से इनकार कर देता, तो यह एक आदर्शवादों, कर्तब्यिनष्ठ युक का कार्य होता। हमें अपने साहित्य में ऐसे ही चरित्रों की आवश्यकता है। लेकिन उस परिस्थिति में उसका चरित्र जीवन की प्रकृत वास्तविकता से मेल न खाता, क्योंकि हमें आये दिन ऐसी धटनाएँ देखने का मिलती हैं, जिनमें युवक अपनी नैतिक निर्वलता के कारण अपनी वाग्दत्ता और कमी-कमां गर्मवती प्रेयसी को छोड़कर अपने घरवालों हारा तय की हुई शादी कर लेता है और अपनी प्रेयसी को जन्म-जन्म तक रोने और सिर धुनने के लिए छोड़ देता है।

त्रिलोकी भी ऐसा ही एक युवक है। अच्छी बात को अच्छा समभ्रमा और अच्छा समभ्रकर उससे विचलित न होना दो बातें हैं। अपने बद्धमूल संस्कारों को छोड़ना कठिन होता है। त्रिलोकी उन्हें नहीं छोड़ पाया है। यही उसका सबसे बड़ी पराजय का कारण है, ऐसी पराजय जिसमें वह दो निरीह व्यक्तियों को अपने साथ रूपेट लेता है। त्रिलोकी की इस कमज़ोरो पर भिसा तरह का मुलम्मा न च आकर लेखक ने अपनी खरी सचाई का परिचय दिया है। पर साथ हा, त्रिलाकी के असनन व को क्रान्तिकारी रूप देने और उसे फासि जम से लड़ने के लिए मार्चे पर भेजने में लेखक ने जल्दबाज़ी से काम लिया जो अस्त्रामांविक जान पड़ता है।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि 'संवर्षों के बीच' की गिनती हमारे अच्छे उपन्यासों में हागी। उनके इस उपन्य स से साफ है कि निम्नवर्गीय जीवन की व्यर्थता और द्योभ, उसकी वासनाओं और पतन का चित्र ऑकने के लिए नमता में रस लेनेवाली 'यथार्थवादिता' अपेद्यित नहीं। कलाकार की शक्ति के अलावा यदि लेलक में दो बातें हों, जीवन से गहरा पिचय और उसके प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकाण तो वह निम्न मध्यवर्गीय जीवन के चतुर्मुख पतन और कहुता का अच्छा यथार्थवादी चित्रण कर सकता है। उसके चित्र को पूर्णा के लिए वासना के नंगे चित्रण को काई आवश्यकता नहीं। यथार्थवादी उपन्यास की सफलता इस बात में नहीं है कि वह सामाजिक जीवन के किसी एक पहलू (अतृप्त वासना) पर अनैतिहासिक, वैयक्तिक ढंग से मन का गुवार

निकालकर संतोष कर ले और आगे के लिए पथ का निर्देश न करे। यथार्थवादी उपन्यास की सफलता इस बात में है कि वह अपने यथार्थ चित्रण द्वारा वर्ग-समाज का सर्व्वा ग-संपूर्ण चित्र दे और उसकी विषमताओं के मूल ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों को बताये और साथ ही यह भी बताये कि विकास के अगले चरण किस दिशा में पड़ें। मिश्रजी के उपन्यास ने बहुत अंशों में इसी प्रणाली को अपनाया है।

सन् ४४]

### गँवईं-गाँव

'टीला'\* श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गुण' की ग्रामजीवन-सम्बन्धी कहानियों का संग्रह है। संग्रह में कुछ तीन कहानियाँ हैं, 'रावण', 'सुंशीजी' और 'केले के तीन पेड़'। तीनों ही कहानियों में ग्रामीण संस्कृति का ही कोई न कोई रूप व्यक्त हुआ है। अपने ग्राम से अत्यन्त प्रेम, उसे अपना घर मानना, उसके सुख-दुःख की, उसके मान-अपमान को अपना सुख-दुःख, अपना मान-अपमान मानना, यह ग्रामीण संस्कृति का प्रधान तत्त्व है। आज तो व्यक्ति इतना आत्मकेन्द्रिक हो गया है कि अपने से बाहर जाने को वह मूर्खता समभता है, और सतत अपनी ही हितसाधना में लगा रहता है। इस प्रकार इम देखते हैं कि 'आधुनिक संस्कृति' में पले हुए बहुत-से लोग ऐसी प्रबल व्यवसाय-बुद्धि के शिकार होते हैं कि वे सभी आदर्शों को तिलांजिल दे बैठते हैं। वे स्वार्थ के आगे देखता जानते ही नहीं, परार्थ को काई बात उनकी अक्छ में घँसती ही नहीं। ये छोग ग्रामीण संस्कृति की बड़ी खिछो भी उड़ाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ग्रामीण संस्कृति में विकास के अवराधक तत्त्व ही अधिक हैं। अशिक्षा है, रूढ़ियाँ हैं, जड़ सस्कार हैं। लेकिन यदि कोई आलोचक उनकी आलोचना करते समय प्रामीण संस्कृति में निहित अच्छी मावनाओं को भी भूल बैठे या उन्हें भी तिरस्कार की दृष्टि से देखे. तो यह उसकी मूर्खता ही होगी। आज मानव-समाज आत्मकेन्द्रिकता के वातक पाश को तोड़कर समस्त संसार को अपना कुटुम्ब समअने की ओर बढ़ रहा है, स्वार्थ के दम घोंटनेवाले वातावरण से निकलकर देश-माइयों और उससे भी आगे संसार-भाइयों के व्यापक हितों की शुद्ध वायु में आज़ादी के साथ साँस लेना चाहता है। ग्रामीण संस्कृति एक ऐसे सामंती ज़माने की संस्कृति है जिसकी दृष्टिआज के चेतन मानव की दृष्टि से कहीं अधिक संकुचित थी। तब गाँव अपने को ही पूर्ण इकाई मानता था। आज रेल और जहाज़ और हवाई जहाज़, रेडिया और बेतार के तार से सारा संसार भौतिक एकता की डोर में बँघ गया है। यहीं एकस्त्रता संसार की भावी संस्कृति की एकस्त्रता का आधार बनेगी। किन्तु आज इमारी दृष्टिपरिधि विस्तीर्ण हो, इसालए

<sup>#</sup> टीला—लेखक, श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र, 'निर्गुण'। प्रकाशक, विद्यामास्कर बुकडिपो, बनारस ; मूल्य १)

हम प्रामीण संस्कृति को आद्यन्त बुरा कह चलें, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। अपने प्राम से प्रेम अगर दूसरे गाँव से घृगा करने की ओर हमें छे जाय, यदि अपने गाँव के घेरे में ही व्यक्ति को बाँध दे, जैसा कि अकसर होता है, तो वह निश्चय ही कदर्य है; किन्तु यदि ऐसी बात नहीं है तो अपने गाँव के मान-अपमान को अपने मान-अपमान के रूप में ग्रहण करने की भावना अच्छी ही कही जायगी।

'निर्गुण' जी ने अपनी इन तीन कहानियों में प्रामीण संस्कृति की इसी प्राचीन सम्पदा की और आज के आत्म-केन्द्रित मानव का ध्यान आकर्षित करने का उद्योग किया है। 'रावण' कहानी का नायक जुम्मन एक प्रतिभाशाली कलाकार है जो 'रावण' का पुतला बनाने में अपना सानी नहीं रखता और हर साल रामलीला के अवसर पर बड़े परिश्रम से यह बोलता हुआ पुतला तैयार करके वह श्रपने और आसपास के गाँवों की जनता का मनोरञ्जन करता है। जुम्मन के 'रावण' की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। एक साल वह बीमार पडता है और खटिया पकड लेता है। रुग्णावस्था में ही गाँव के लोग आकर उससे अनुनय-विनय करते हैं कि वह 'रावण' तैयार करे क्योंकि उसके 'रावरा' की ख्यात से आकर्षित होकर ही कोई उच्च पदाधिकारी गाँव की रामलीला देखने आ रहे हैं और यदि 'रावण' तैयार नहीं होगा तो आगन्तक को बड़ी निराज्ञा होगी और गाँव की नाक कटेगी। यह बात जब इस रूप में ज़म्मन के सामने रखी जाती है तब जुम्मन अपने दीर्घस्थायी रोग को जैसे भूल-सा जाता है और 'रावण' तैयार करने के कार्य में पूरे मनोयोग के साथ डट जाता है और यह कार्य करते-करते ही वह अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। 'रावण' कलाकार जुम्मन के उत्सर्ग की कहानी है। गाँव की नाक न कटे, इसिंछए जुम्मन अपनी बीमारी और कमज़ोरी में भी काम करता है, आनी जान की परवाह नहीं करता।

'मुन्हीं जी' कहानी में मुन्हीं जी अपने मृत दोस्त की पत्नी के प्रति अपना दायित्व चुकाते हैं। मुन्हीं जी और रामगुलाम बहुत अभिन्न-हृदय मित्र हैं। एक अवसर पर मुन्हीं जी की स्वार्थ परता रामगुलाम और उनके सम्बन्ध को सदा के लिए खत्म कर देती है—दोनों प्रयत्न करके भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। रामगुलाम के मर जाने पर मुन्हीं जी, रामगुलाम की पत्नी के लिए जो कुछ त्याग करते हैं उससे सभी उनकी भूरि-भूरे प्रशंसा करते हैं। कुछ शंकालुहृदय लोग अनुमान करते हैं कि मुन्हीं जो का त्याग सर्वथा निःस्वार्थ नहीं है। पर सभी अवसरों पर देखा जाता है कि इन शंकालुहृदय लोगों की शंका के मूल में उनके मन का कल्मण ही है। एक रात मदिरा के प्रभाव में, सुधबुध खोकर मुन्हीं जी रामगुलाम की पत्नी के घर में बुरी भावना से प्रवेश करते हैं। रामगुलाम की पत्नी अपना सतीत्व विपद में पड़ा देखकर मुन्शीकी पर किसी चौज़ से प्रहार करती है और उन्हें अचेत छोड़कर अपने बच्चे हरिहर को लेकर भाग जार्ता है। मुन्शीकी को जब होश आता है तब उन्हें अपने कृत्य पर बहुत लाज आती है और वे भी सदा के लिए अपना गाँव छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ ? कोई नहीं जानता। पर वे तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे निन्दकों की एक महती सेना छोड़ जाते हैं जिसे अब निन्दा का बहुत मनोरंजक विषय मिल गया है।

'केले के तीन पेड़' में तीन पेड़ों के इर्द गिर्द कहानी कही गयी है। पहले इन पेड़ों को लगानेवाले बूढ़े जयदेव सुनार के रहस्यमय बलिदान की कहानी है जिसने इन पेड़ों की रच्चा एक प्रमच साँड़ से करते हुए अपनी जान दी। आगे चलकर ये पेड़, च्वित्रयत्व की मर्यादा के रक्षार्थ (!) दो हत्याओं का हश्य देखते हैं और तीसरी हत्या का कारण बनते हैं। जोरावरसिंह को अपने च्वित्रय होने का घमण्ड है। इसी घमण्ड में वह ज़मींदार हरेक्टरण और उनके नौकर कुन्दन की हत्या करता है और फाँसी पाता है। जोरावरसिंह का चित्रण स्वामाविक है, उसके चरित्र में जिस क्षत्रियत्व के मद की स्थित कहानीकार ने की है वह एक वास्तविकता है। गाँव के ठाकुरों की संस्कृति का वह एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

संग्रह की सभी कहानियों से इस बात का पता चलता है कि ग्राम-जीवन से टेखक का निकट का परिचय है। और कोरी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसने न तो अपने कथानक की सृष्टि की है और न चरित्रों की। चित्रण सर्वथा स्वामाविक हुआ है। इन कहानियों की कला के सम्बन्ध में केवल यह कहना है कि कथानक को इतना फैलाने के स्थान पर घटनाओं का इस प्रकार चयन और विनियोग किया जाता कि चरित्रों की रेखाएँ अच्छी तरह उभारकर चित्रित भी जातीं तो बहुत अच्छा होता । अभी पात्रों का चरित्र-चित्रण घटनाओं की संकुछता में खो गया है, इसीछिए पाठक के मन पर चरित्रों का प्रभाव संगठित रूप में नहीं, बिखरा-विखरा-सा पड़ता है। तीनों ही कहानियाँ, प्रधा-नतया 'रावण' और 'मंशीजी' चरित्र-प्रधान कहानियाँ हैं, इसलिए चरित्रों को उभारने के लिए कथावस्त का विनियोग होना चाहिए था, न कि कथावस्त को पूर्णता देने की दृष्टि से चरित्रों का बिखरा-बिखरा सा अंकन । अभी चरित्र-चित्रण गौण हो गया है और कथावस्तु प्रधान । दूसरी बात कहानियों के विस्तार से सम्बन्ध रखती है । हो सकता है कि कहानीकार ने कहानी लिखने की शैली के स्थान पर चौपालों में चलनेवाली कहानी कहने की शैली स्वेच्छा से प्रहण की हो। इस शैली में घटनाएँ उसी प्रकार घटती चली जाती हैं जिस प्रकार जीवन में । उनमें कोई क्रम या व्यतिक्रम नहीं होता । अपनी स्वामाविक धीर मंथर गति से कहानी चलती चली जाती है, घटनाएँ जुड़ती चली जाती हैं. नथे-नये पात्र-पात्रियाँ आते चले जाते हैं। इस शैली का एक बड़ा आकर्षण यह है कि जीवन

अपनी सम्पूर्णता के साथ चित्रित करने में, अपनी लक्ष्यहीनता के साथ चित्रित करने में कहानीकार को सुविधा होती है। लेकिन एक बड़ा दुर्गुण इस दौली में यह है कि जीवन की घटनाओं की लक्ष्यहीनता स्वयं कहानी की लक्ष्यहीनता बन जाती है। कोई सुनिश्चित लक्ष्य न होने से पाठक किसी विशेष घटना पर या घटना के विशेष अंग पर या चित्र के किसी विशेष पक्ष पर मन नहीं जमा पाता और कहानी का एकाग्र प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। यह बात 'निर्गुण' जी की सभी कहानियों के बारे में कही जा सकती है।

नयी समीक्षा

## मनुष्यता की बाश पर

श्री भगवतशरण उपाध्याय पुरातत्त्ववेचा के रूप में काफी ख्यात हो चुके हैं। इस संग्रह # में उनकी दस कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ जीवन के यथार्थ पर आधारित हैं। इन कहानियों में स्वप्नमूलक आदर्शवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए वास्तविक जीवन की कटुता भी संग्रह की कई कहानियों में उतर ब्राई है। 'लाश पर' और 'अकाल' में यह कदता बड़ी हृदयविदारक है। 'छाश पर' जो शायद आत्मकथात्मक कहानी है, में नायक को अपनी स्त्री की मृत्यु के अवसर पर रोने का या दुःख मनाने का अवकाश भी नहीं मिलता, उसे तुरत अपने लेखन-कार्य्य में जुट जाना पड़ता है, जिसमें उसके बचों आदि के लिए खाना जुटाया जा सके। लेखक की विपन्न आर्थिक स्थिति का अत्यन्त आर्च चित्रगा उपाध्यायजी ने 'लाश पर' में किया है। 'अकाल' में कथावस्तु बंगाल के अकाल से ली गयी है। इस कहानी में लेखक ने भूखे मनुष्य की मनुष्यहीनता का, वर्वरता का नम चित्रण किया है। भूख में मनुष्य हिंस पशुवत् हो जाता है-कदाचित् यही प्रमाशित करना लेखक का उद्देश्य है। विषाद के जिन गहरे रंगों में लेखक यह चित्र ऑॅंकता है, उनसे उसे अपने उद्देश्य में तो अवश्य सफलता मिल जाती है किन्त मनुष्य के आत्यन्तिक पतन की यह घोर नैराश्यपूर्ण कहानी मर्म पर कुटिल आघात करती है और मनुष्य की मनुष्यता में अनास्था उत्पन्न करती है। छोटे-से बच्चे की लाश को कौन खाये. इसके लिए उस बच्चे के बाप और दादा में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में दोनों ही एक दूसरे का अन्त कर देते हैं। जो संवर्ष होता है उसका चित्रण करने में लेखक ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि दोनों ही मनुष्य सौ भी सदी हिंखपशुओं के समान एक दूसरे से छड़ते हुए चित्रित किये जायँ और पाठक के मन पर इस बात की छाप अच्छी तरह बैठ जाय कि भूखे आदमी और जंगली जानवर में कोई भी अंतर नहीं होता। अपने चित्रण के कौशल से कहानीकार यह दरसाने में तो अवस्य सफल हुआ है किन्तु उसकी यही सफलता ही उसकी चरम विफलता है। मनुष्य को अत्यन्त पश्च के रूप में चित्रित करना यथातथ्यवादी ( naturalist ) कला का उद्देश्य भले ही हो यथार्थवादी कला का उद्देश्य नहीं है। यथार्थवादी कला का महत् उद्देश्य मनुष्य

<sup>#</sup> लाश पर - लेखक: श्री भगवतशरण उपाध्याय।

की हीन भावनाओं का उदात्तीकरण है, मनुष्य को ऊपर उठाना है, उसकी हीन वृत्तियों को सहारा देकर उसे और नीचे ढकेलना नहीं। मनुष्य की मानवता को पराभूत करने-वाली मनुष्यविरोधी, समाजविरोधी शक्तियों का प्रतिकारमूलक चित्रण अवस्य होना चाहिये क्यों कि इस चित्रण के बिना उन शक्तियों का उच्छेद समन नहीं ; परन्तु चित्रण करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि नैराश्य और पतन की उस कालिमा में मनुष्य की सहज मनुष्यता का, जो विपत्तियों में ही अपना सचा परिचय देती है, तेज डूब न जाय और अपराजेय जीवन के स्वर के स्थान पर अरण्य का श्रुगाल-रोदन ही वायुमण्डल को बोर्मीला न बना दे। बंगाल की उस भीषण विभीषिका में भी मनुष्य की मनुष्यता मरी नहीं। मनुष्य ने मनुष्य की सहायता की। एक अकालपीड़ित ने दूसरे अकालगंडित की सहायता की। सबने मिलकर विपत्ति का सामना किया। यदि बंगाल की मानवता ने अपनी सहायता स्वयं न की होती, जीवन में अपनी आस्था अक्षुण्ण रूप में बनाये न रखी होती, तो आज बंगाल और भी विद्याल मरघट बन गया होता । बंगाल की उस संघर्षशील, जीवन के प्रति आस्थावान् मानवता का कोई परिचय उपाध्यायजी की 'अकाल' कहानी से नहीं मिलता, इधीलिए उस कहानी का प्रभाव कल्य गापद न होकर मृत्यु के एक ऐसे वीभत्स चित्र का प्रभाव है जो इमारे मन में गुस्सा उत्स्व करने में ता समर्थ है लेकिन नवीन जीवन के निर्माण की ओर हमें प्रेरित करने में सर्वथा असमर्थ। उस चित्र की ही भाँति उपाध्यायजा के इम चित्र का भी महत्त्व उसकी ऐतिहासिक इतिवृत्तात्मकता, वास्तविक चित्रात्मकता में है। पर यह महत्त्व व्यापक नहीं है। बिना किसी स्वस्थ नैतिकता को अपना उपजीव्य बनाये हुए जो भी नम्न यथार्थ का चित्रण करेगा वह समाज को कल्याणोन्मुख करने में समर्थ हो सकेगा, इसकी आशा कम है! यदि ऐसा न होता तो शरीर की दूसरी बड़ी भूख, वासना, का चित्रण करनेवाला साहित्य भी व्यक्ति और समाज को पतन के पथ से इटाकर कल्याणमुखी बना सकता। पर जावन में इस देखते हैं कि वह और मा नैतिक पतन की ओर ले जाता है। वही बात थोड़े-से अन्तर के साथ इस कहानी के बारे में भा कही जायगी। नैतिक पतन का चित्रण अपने तई कोई स्वस्थ लक्ष्य नहीं है, इसलिए नैतिक पतन की पराकाष्ठा दिखाकर ही समाज के वणों को दूर नहीं किया जा सकता, उसका कल्याण नहीं किया जा सकता। समाज का कल्याण ता तभी किया जा सकता है जब मनुष्य की प्रकृत मनुष्यता, अपने की कीचड़ में साननेवाली शक्तियों के विरुद्ध लड़ती हुई, उनसे अपनी रक्षा करती हुई दिखायी जाय। इस दृष्टि से विचार करने पर इस जहाँ 'अकाल' को एक असफल कहानी पाते हैं, वहीं 'র্জাবন' को बढ़त सफल । 'র্জাবন' का बंगाली नायक युवा मेजर बसू अकाल के बहुत पहले फ़ौज में भर्ती हाकर ईरान, इटली वगैरह के मोर्चे पर चला जाता है। उसकी

पत्नी बंगाल के एक गाँव में रही आती है। नायक के जाने के काफ़ी बाद अकाल आता है, भारतीय इतिहास का भीषणतम अकाल और नायक की पत्नी अमिता को जीवित रहने के लए अपने ससुर के घर से, जहाँ सब ख्रकाल में मर चुके हैं, हटकर मिदनापुर जिले में ही अन्यत्र आकर अपना शरीर बेंचना पड़ता है। ख्रकाल की भीषणता का इससे बड़ा परिचय दूसरा क्या हो सकता है कि उस भारत में, जिसमें सतीत्व सदा से ऐसा अनमाल रत्न समभा जाता रहा है कि युद्ध में मृत वीरों की पत्नियों ने उसकी रचा के निमित्त स्वेच्छा से, हँसते-हँसते अपने को अग्नि की लपटों में डालकर भस्म कर दिया है; हज़ारों लाखों स्त्रियाँ पण्यस्त्रियाँ बनीं।

मोर्चे से जब नायक मेजर वसू घायल होने पर अस्तताल में कुछ दिन रहने के बाद छुट्टी लेकर आता है तो उसे पता चलता है:

> कलकत्ते के महानगर से क्षुधासिन्धु जो टकराया, क्षुब्ध तरंगों पर उतराता भिखमंगों का दल आया।

> > —नरेन्द्र

उसने देखा कि इन्हों कं कालों में से एक जीवित कंकाल उसकी पत्नी अमिता भी है। अमिता ने स्वयं उससे अपने पतन की कहानी कही और उससे अनुरोध किया कि वह उसकी हत्या करके उसे पश्चाचाप के वृश्चिक-दंशन से सदा के लिए मुक्त कर दे। पर मेजर वसू मनुष्य है। इसलिए वह पिस्तौल की गोली से नहीं प्रत्युत स्तेह से गीले इन शब्दों में उत्तर देता है:

'भावनाओं का बन्दी मैं भी हूँ, मेरी रानी ! भोजन मैं भी जूठा नहीं खाता, नहीं खाना चाहता। पर अगर उसी जूठे पर ही जीवन निर्भर हो तो मैं जूठा भी खाऊँगा, अमिते ! चण चण के संकट से बचकर मैंने यह खूब जान लिया है, प्राण, कि जीवन कितना अमूल्य है, कितना अतुल, कितना मोहक।' ('जीवन' पृ० ४२)

अब यदि इस कहानी की नैतिक भूमि की तुलना 'अकाल' की नैतिक भूमि से की जाय तो हमें पता चलेगा कि 'अकाल' में लेखक का उद्देश मानव-चरित्र का अपकर्ष दिखाना है और 'जीवन' में उसका उत्कर्ष। यदि ऐसी बात न होती तो अफ़सर वस् के छुट्टी लेकर घर आने पर 'जीवन' की कहानी कुछ और ही ढंग से चलती। वस् अमिता की इतनी खोज न करता। यह जान लेने पर कि वह ससुर का घर छोड़ कर अन्यत्र चली गयी है, वह अन्य स्त्रियों को शरीर के व्यवसाय में लग्न देखकर अमिता के सबंध में भी वैसा ही कुछ अनुमान कर लेता और उसके बारे में अधिक दिमाग न खगकर यह साचकर सताष कर लेता कि मेरे लेखे तो वह मर चुकी। कहानीकार ने यदि परिस्थित का चित्रण इस प्रकार किया होता तो वह भी 'यथार्थ' से बहुत दूर न

होता ; इससे वस् के चरित्र की निर्ममता भले ही व्यक्त होती, उसकी 'स्वाभाविकता' में कोई कसर न पड़ती। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति यह हो सकती थी कि वस् अमिता के मुँह से उसके पतन की कहानी सुनने पर आपे से बाहर हो जाता और उसे गला घोंटकर मार डालता ( जैसा कि ओथेलो ने किया ) या पिस्तील से उड़ा देता ( जैंसा कि इसी प्रकार की विषम स्थितियों में आजकल के 'यथार्थवादी' करते हैं!) यदि घटनाओं का ऐसा चित्रण होता तो उससे नायक वस् का जो चित्र उभरकर सामने आता, वह एक दृदयहीन व्यक्ति का अवश्य होता, लेकिन तब भी उसमें वह भयानक हृदयहीनता न होती जिससे लेखक ने 'अकाल' कहानी में हमारा सामना करा दिया है। अपनी प्रियतमा का सतीत्व बिक्री के लिए हाट में लगा देखकर किसी का क्रोध से अन्धा हो जाना और हत्या जैसा कोई अनर्थ कर बैठना मृत शिशु का भोज लगाने के लिए उस शिशु के पिता और पितामह के परस्पर लड़ने से यदि कम हृदयहीन नहीं तो अधिक स्वाभाविक तो अवश्य है। लेकिन तब भी लेखक ने वैसा चित्रण नहीं किया है क्यों कि इस कहानी में लेखक की दृष्टि मनुष्य की उदाच वृत्तियों पर है, उसकी मनुष्यता पर है। करणा और क्षमा उसकी प्रकृत वृत्तियाँ हैं। अशान्त मनःस्थिति में भी उनकी पुकार को अनसुना करना मनुष्य के ऊँचे पद से गिरना होगा; मन जब उद्भान्त होता है तभी मनुष्यता की परीचा भी होती है। इस परीचा में असफल व्यक्ति के प्रति करणा हमारे अंदर जाग सकती है किन्तु उनसे कोई शिचा या आदर्श हम नहीं ग्रहण कर सकते। वस् को इस परीक्षा में सफल देखकर और अमिता को अपने करुणा-विगल्जित स्नेह से अपनाते देखकर हमें मनुष्य के देवत्व का भान होता है और हमारी भावनाओं का उदाची करण होता है और बरबस हमारा ध्यान उस अमागे देश की अगणित अभागी नारियों की ओर चला जाता है और हमारे मन के भीतर यह संकल्प जड़ जमाता है कि उन असहाय, जीवन्मृत स्त्रियों के प्रति उपेक्षा, निरादर, भर्त्सना अथवा घूणा का भाव रखना पशुता होगी ; समाज को भी उन्हें उसी मनुष्यत्व की गरिमा से पुनः अपनाना चाहिए जिसका परिचय वसू ने दिया और यदि समाज ऐसा नहीं करता तो वः स्वयं हेय है, घृणास्पद है। सभी दृष्टियों से विचार करने पर हम पाते हैं कि जीवन में आस्था उपजानेवाळी 'जीवन' कहानी ही संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और बंगाल के अकाल से अनुप्रेरित कहानियों में ऊँचा स्थान रखती है।

संग्रह की अन्य कहानियाँ भी काफ़ी ऊँचे स्तर की हैं और हमारा विश्वास है कि उनका उचित समादर होगा। 'उलट-फेर' घटना-प्रधान कहानी है और इस दृष्टि से संग्रह की सबसे कमज़ोर कहानी है। कोरे घटना-वैचिन्य को लेकर चलनेवाली कहानी का आज को कहानीकला अधिक मूल्य नहीं आँकती। 'आत्मरक्षा' अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी है। 'होली' व्यभिचारी तृशंस ताल्छकेदार से हृतसर्वस्त्र पति और पिता के प्रति-

शोध की कहानी है। ताल्छकेदार साहब का नौकर बन्तू एक बारिन ब्याहकर लाता है। बारिन लम्पट ताल्छकेदार साहब को भा जाती है और वह उस पर छापा मारकर बन्त्र से उसे छीन लेते हैं। बन्तू खून का घूँट पीकर रह जाता है लेकिन इस काण्ड से अधिक मनोव्यथा उसे नहीं होती क्योंकि बारेन स्वयं उससे विश्वासघात करती है—

'बारिन ने भी उजले चमकते हाथों को अपनी ठुड्डी पकड़ते देखा। वह भी मँगते को भूत्र गई। दूध-सी सफेर चादर पर उसने मेंहर्दा-रॅंगे पाँव घरे।'

बन्नू बारिन को भूलकर ब्याह लाया कनक को । ताल्लुकेंदार साहब की जहरीली आँखें कनक पर भी पड़ीं पर अनक पर उनका जादू न चला, जैसा कि बारिन पर चला था। कनक ने घुगा से उनका उत्तर दिया। ताल्लुकेदार साहब के लिए यह असहा था और उन्होंने कनक को अपने गुण्डों से उड़वा मँगवाया। पतित्रता कनक ने उनकी उपभोग की सामग्री बनने से इनकार किया और एक दिन अवसर पाकर अपने कमरे से छगे हुए घर के तालाब में कूदकर जान दे दी। थाने की रिपोर्ट में लिखा कुछ और गया। बन्तू का दिल इस बार टूट गया क्यों कि कनक ने उसे सच्चे प्रेम का प्रतिदान दिया था। उसका जीवन दूभर हो गया। पर अब भी ताल्छकेदार साहब से प्रतिशोध लेने की बात उसके मन में नहीं आती क्योंकि ताल्लुकेदार साहब की अपरिसीम शक्ति के संम्मुख वह अपने को असहाय अनुभव करता है। वह बिस्रता रहता है। पर प्रतिशोध के पथ पर ला खड़ा करती है ताल्छकेदार साहब के हाथीं उसके और उसकी भियतमा कनक के पुत्र रामू की हत्या। यह आग्र से भरी हुई घटना उनकी सारी निर्वलताओं क्रो जलाकर राख कर देती है और वह ताल्खकेदार साहब से प्रतिशोध लेने का सङ्कल्प करता है। एक दिन होली के अवसर पर मौका पाकर वह ताल्खकेदार साहब और उनके साथी दोस्त-मुसाहब, इवाछी-मवाछी को महस्र के भीतर बन्द कर देता है और महल में आग लगा देता है। अन्तिम दृश्य बड़े उत्साह के साथ चित्रित किया गया है। देखिए-

'सहसा दिन क। भाँति उजाला हो गया। कस्त्रा चमक उठा। लोग बाहर निकले। देखा महल धाँय-धाँय जल रहा है। लपटें श्रासमान चूम रही हैं। राजा साहब और उनके दोस्त चीख-चिल्ला रहे हैं। नीचे जाने की उन्होंने कोशिश की पर जीने का दरवाजा बन्द मिला। एक बार छज्जे पर आकर कूदने की सोची, हिम्मत न पड़ी। भीतर लौट गये, चीखते-चिल्लाते।

लोगों की भीड़ जमा थी। सब तमाशा देख रहे थे। पिछले दिन की होली ठंढी हो रही थी, इस रात की गरम। एक कोने में लाठी पर बगल का भार डाले बन्नू अंग- अंग से प्रसन्न खड़ा था और देखता था वह उन लपटों के पीछे अपनी कनक की गोद में उचकते प्यारे बच्चे को।'

नवपरिणीता बारिन और प्रियतमा कनक के हर्चा से प्रतिशोध छैने के लिए तो वह अपने में साहस न जुटा सका, किन्तु अपने पुत्र और कनक की स्मृति तथा धरोहर रामू के हत्यारे के विनाश का संकल्प करने में उसे अधि क समय न छगा। 'होली' अच्छी कहानी है, इसमें केवछ एक बात अस्वामाविक-सी जान पड़ती है—रामू की हत्या। बन्नू से चा की ट्रे गिर गयी है और चा के वर्तन ट्टट गये हैं, इसके दण्डसक्य ताल्छुकेदार साहब का रामू को चा के वर्तन की ही भाँति 'तोड़' डाछना अस्वामाविक जान पड़ता है। तोल्छुकेदार साहब ने अगर नशे की हाळत में यह बात की होती तो इसमें कोई अस्वामाविकता न होती, छेकिन होश रहते हुए कदाचित् नृशंस स्थित इतने तुच्छ अपराध के छिए इतना भयानक दण्ड नहीं दे सकता। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। छेकिन जवाब में अच्छी तरह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया में ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता।

'सदाचार का वज्ञन' व्यग्यात्मक कहानी है जिसमें परिस्थितियों के मेंवर में पड़े हुए एक पण्डितजी के पतन की, जो अपने सदाचार की डींग हाँका करते थे, कहानी रस छे-छेकर सुनाई गई है। उनका सर्वदिक् चारित्रिक पतन इसमें करणा के स्थान

पर जुगुम्सा और परिहास का संचार करता है।

'मौत की खोज' कहानी न होकर एक रक्षेच-सा हो गया है जिसमें यह नहीं पता चलता कि कहानीकार मार्क्सवाद के किताबी आचार्य पर फबती कसना चाहता है या 'मौत की खोज में' चलनेवाले मुसाफिर की दरिद्रता का करण चित्र प्रस्तुत करना चाहता है। यह कहानी की बड़ी कमजोरी है।

'पेंच' एक समस्या-कहानी है। समस्या है 'मातृत्व का अधिकांश आदतों और परिस्थितियों से बना है। बच्चे पर स्तेह माँ का कुछ तो अपने खून के असर से होता है, पर अधिक उसके साथ रहने से, शिशु की लाचारी हालत से और उसके बड़े होकर बुढ़ापे में माँ की परविरश्च करने की उम्मीद से। हिन्दुओं में अधिकतर पिता इस कारण भी बेटे को प्यार करता है कि वह बहिश्त पहुँचायेगा, उसके सात पुश्त को तारेगा। माँ का स्वाभाविक प्यार कुछ जोर नहीं रखता।' इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए घटनाओं का बाचन्यपूर्ण विनियाग किया गया है जिससे सिद्धान्त मले ही प्रतिपादित हो जाय, कहानी की मनोवैज्ञानिक मार्भिकता अवश्य नष्ट हो जाती है।

कहानीकार के पास कथावस्तु का, भावनाओं का, बहुत ऐश्वर्थ है पर उसके अनुरूप कलागत सौष्ठव का किंचित् अभाव है जिसका परिग्णाम यह होता है कि उपाध्यायजी को भाव-सम्पदा कई स्थलों पर कहानी के साँचे को तोड़ देती है।

सितम्बर '४५]

# 'टेड़ें मेढ़े रास्ते' श्रीर 'गिरती दीवारें'

भगवतीचरण वर्मा के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' ने इधर लोगों का ध्यान अपनी ओर काफ़ी खींचा है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' की कहानी का मूलसूत्र बहुत सरल और साह है। बानापुर ( अवध ) के ताल्छकेदार रामनाथ तिवारी के तीन लड़के हैं—दयानाथ, उमानाथ, प्रमानाथ। पण्डित रामनाथ तिवारो पुरानी वज्ञा-कता के आदमी हैं और समाज के बारे में, सामाजिक सम्बन्धों के बारे में, पिता-पुत्र के सम्बन्ध के बारे में, ज्ञमींदार और उसकी प्रजा के सम्बन्ध के बारे में, अंग्रेज और उनकी हिन्दुस्तानी रिआया के सम्बन्ध के बारे में, बलवान् और निर्वल के सम्बन्ध के बारे में, ग़रीब और अमीर के सम्बन्ध के बारे में उनके विचार पुराने, सामंतशाही ढंग के हैं। जीवन के हर क्षेत्र में वह अधिकार भावना के पुजारी हैं। उनकी बात न मानने के ही कारण वे अपने बड़े लड़के दयानाथ को घर से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, रामनाथ के नीतिशास्त्र में यह भी लिखा है कि ज़मींदार को इस बात का हक है कि वह अपने लड़ेतों के ज़ोर से गाँववालों पर राज करे।

पण्डित रामनाथ पक सबल व्यक्तित्व के आदमी हैं। उनके विचार सही हों, ग़लत हों, इससे बहस नहीं, महत्व की बात केवल यह है कि वे विचार उनके रग और रेशे का हिस्सा बन गये हैं और उन्हें मज़बूती से पकड़े हुए वे अपनी जगह पर अडिग हैं। मगर मुश्किल की बात तो यह है कि दुनिया आगे बढ़ गई है, केवल पण्डित रामनाथ अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। उनका बड़ा लड़का कांग्रेस में शरीक हो जाता है। उनका मँमला लड़का मगवती बाबू की व्याख्या के अनुसार 'कम्युनिस्ट' हो जाता है। उनका प्रसानाथ आतंकवादी हो जाता है। ग़रज तीनों हो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके जीवन की दलील उनका दर्प-स्प्तीत अहं है, निरा अहं। उसे छोड़कर उनके चित्र में जो कुछ है, वह अतिसामान्य है। असामान्य अगर कुछ है तो अहम्मन्यता। शेक्सियर का एक नायक है कोरियोलेनस । पण्डित रामनाथ कोरियोलेनस का बौना रूप हैं, उसकी अत्यंत चीण प्रतिकृति। उतना साहस और दर्प भी उनमें नहीं है; पर तो भी वे निष्ठावान पुरुष हैं, अपनी नैतिक मान्यताओं के प्रति उनकी एकांत निष्ठा है। निष्ठा ही शायद मुख्य चीज़ है। किसके प्रति निष्ठा, यह पश्न बाद में आता है और उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। आमूल दोषपूर्ण, सर्वथा भ्रान्त नैतिक आदशों में विश्वास उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। आमूल दोषपूर्ण, सर्वथा भ्रान्त नैतिक आदशों में विश्वास

रखने के बावजूद उनको पाठक की दृष्टि में गौरव का पद मिलता है, इससे निष्कर्ष निकल्लता है कि चरित्रवल ही मुख्य है, चाहे वह चरित्रवल अनयमूलक ही क्यों न हो । मगर हम समझते हैं कि इस निष्ठा के मूल में असत् है, इसीलिए पण्डित रामनाथ के प्रति मन में न तो आदर-भाव जागता है और न उनके विपत्तिकाल में उनके प्रति गहरी सहानुभूते ही। भयमिश्रित आदर का संचार वह चिरत्र अवस्य करता है। पर जो भी हो, 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' का सबसे सबल चरित्र, उसका नायक वही है और उपन्यास में अगर जान है तो पण्डित रामनाथ तिवारी के कारण।

उपन्यास में अगर किसी राजनैतिक विचारधारा का ज़ोर है तो वह है आतंकवाद : व्यक्तिवादी विद्रोह की चरम निष्पत्ति । भगवती बाबू ने दयानाथ, मार्कण्डेय मिश्र और उनके पिता भगड़ू मिश्र के चिरत्रों द्वारा और मार्कण्डेय मिश्र के गांधीवादी उपगुप्त जैसे प्रवचनों द्वारा गाँधीवादी जीवन-दर्शन को सिंहासनारूढ़ कराने की, उसे मान दिलाने की बहुत कोशिश को, मगर वह विचारधारा एक ऐसे दलदल में फँसकर रह जाती है कि भगवती बाबू का अथक परिश्रम भी उसे वहाँ से नहीं हिला पाता । मार्कण्डेय बात करने की मशीन है, आदर्श बूकने की । दयानाथ अंत तक अपनी आनुवंशिक हिंसा को जीत नहीं पाता है । और झगड़ू मिश्र जो कदाचित् अहिंसा के आदर्श के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं, उन तक के बारे में कहना कठिन है कि उनकी अहिंसा वीर की अहिंसा थी या कायरता ।

मनमोहन, प्रभानाथ और वीणा के रूप में आतं कवाद की अच्छी अवतारणा की गयी है। श्रीकान्त के इन्द्रनाथ की तरह इस उपन्यास में मनमोहन थोड़ी ही देर के लिए आता है पर इतनी देर में वह सर्वत्र अपने जीवन की सुरिम बिखेर जाता है। वह वीर की जिन्दगी जिया और वीर की मौत मरा। मनमोहन के रूप में भगवती बाबू ने हिरिप्रसन्न और दादा कामरेड जैसे आतंकवादी दादाओं की गैंडरी में एक इजाफ़ा कर दिया। उपन्यास-भर में सबसे अधिक आकर्षक चिरत्र कदाचित् मनमोहन का ही है। ध्यान देने की बात है कि आतंकवादियों का यह नेता मरने के पहले अपने साथी प्रभानाथ से कहता है:— तुम इस क्रांतिकारी दल को छोड़ दो। यह बड़ा ग़लत रास्ता है, यह रास्ता उन छोगों के लिए है जो निराश हो चुके हैं। \*\* \*\* \* \* \* मैं मर रहा हूँ प्रभा, और मैं कहता हूँ —अपने सारे अनुभवों को लेकर कहता हूँ कि यह ग़लत मार्ग है।

मार्ग चाहे कितना ही ग़लत हो, ये कुर्बानियाँ, यह जाँबाज़ी यकता है जिसने आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया है।

पर इसी जगह पर भगवती बाबू ने इतिहास को ठेलकर उसके स्थान पर अपने

अन्धे द्वेष को प्रतिष्ठित कर दिया है। भारतीय आतंकवाद का इतिहास बतलाता है कि आतंकवादियों के बहुत बड़े भाग ने उस मार्ग की विफलता का बोध हो जाने पर साम्यवाद और सामाजिक जनकान्ति का मार्ग अपनाया। यह एक इतिहास द्वारा समर्थित तथ्य है और कोई भी आसानी से इसका झूठ-सच पता लगा सकता है।

जिस जीवन और समाज-दर्शन में इन वीर हुतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, भगवती बाबू ने उसकी खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न करके स्वयं अपने आपको उपहासास्पद बना लिया है। उन्होंने उमानाथ, मारिसन आदि को रूढ़िवादी उपन्यासों के खल नायक के रूप में चित्रित किया है और इस चित्र को सर्वागपूर्ण बनाने के लिए एक-से-एक अस्वामाविक और मितिहीन प्रसंगों की उद्भावना की है। लेखक ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहीं कोई बात छूट न जाय । मारिसन का बिछी-बाला प्रकरणा, वह अनोखा ब्लैकमेल, उमानाथ का महालक्ष्मी के रहते दिल्डा से विवाह, विवाह की नैतिकता के बारे में उसके विचार, महालक्ष्मी जैसी नारी का उसका तिरस्कार, उमानाथ का महालक्ष्मी को मारिसन के सामने दिखलाने के लिए ले जाना, उमानाथ और ब्रह्मदत्त का शराब पीने का दृश्य, उमानाथ का पकड़ जाने के डर से खुिकया को घूस देना, भागना, मारिसन की वेदचर्चा, ब्रह्मदत्त का बीमारी का बहाना आदि अनेक बातें हैं, जिनसे यह पता चलता है कि लेखक इस बात के लिए पूरा यत कर रहा है कि इन तथाकियत कम्युनिस्ट पात्रों के बारे में पाठक की अधिक-से-अधिक घृणा जगाई जाय । अपने इस यत्न की धुन में उसे संभान्यता-असंभान्यता, झूठ-सच किसी बात की चिन्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारा तो यह कहना है कि अगर पण्डित रामनाथ तिवारी के तीन छड़के न होकर दो ही छड़के होते और उमानाथ अपने जन्म देनेवाछे की कोख में ही मर जाता तो इससे उपन्यास की कला में वृद्धि ही होती। चूँ कि मूल कहानी के विकास में उमानाथ और उसके साथियों का कुछ खास स्थान नहीं है, इस-लिए लेखक कथा के प्रवाह में स्वभावतः इन लोगों को भूल जाता है और कई परिच्छेद तक भूला रहता है, (बीच में ) फिर उसे यकायक ध्यान आता है कि उमानाथ को तो में भूल ही गया, और तब वह फिर किसी नई कुत्सा की सृष्टि करके उसे याद कर लेता है। अन्त में पहुँचते-पहुँचते तो लेखक उमानाथ का इस्तेमाल प्रभानाथ का चरित्र उभारने के लिए करने लगता है-उमानाथ के हीन चरित्र ( उसकी आत्यंतिक कायरता आदि ) के काले पर्दे पर प्रमानाथ का जाज्वल्यमान चरित्र अपनी समस्त वीरता के साथ और भी दीस हो उठता है। इस तोड़-मरोड़ ने उपन्यास को चौपट कर दिया है।

दूसरा उपन्यास जिसकी चर्चा हम इस वक्त करना चाहते हैं, उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का 'गिरती दीवारें' है।

आइए, पहले हम उसकी कहानी को ही लें। सच पृष्ठिए तो छः सौ पन्नों के इस उपन्यास में कहानी बहुत थाड़ी-सी है। मुख्य कहानी को हम तर्कशास्त्र की दो स्थापनाओं syllogism के रूप में यों कह सकते हैं:—

चेतन (चेतन उपन्यास का नायक है) का अपने पिता के कारण विवश होकर एक ऐसी छड़की (चन्दा) से शादी करनी पड़ती है जिसे कि वह विलकुल नहीं चाहता, जिसके रंग-रूप से प्रथम दर्शन में ही उसे वितृष्णा हो गई थी।

चेतन उस छड़की (नीला) से विवाह नहीं कर पाता जिसने कि प्रथम दर्शन में ही उसका मन मोह लिया था।

निष्कर्ष: आकांचाओं का हनन, जीवन का सर्वनाश। नीला, प्रकाशो, मन्नी के प्रकरण चेतन की यौन अतृति दरसान के लिए ही ल.ये गये हैं।

मुख्य कहानी इतने से ही समाप्त हो जाता है। यह कहानी विकास भी नहीं करती। घटनाएँ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आतीं, स्थापना के समर्थन लिए आती हैं, एक तरह से उसे illustrate करने के लिए। पाठक को मालूम होता है कि चेतन कभी चन्दा को प्यार नहीं कर पाया, स्त्री पुरुष का उनका सम्बन्ध भी पशुओं जैसा ही रहा। यह पहली स्थापना का समर्थन है। दूसरी स्थापना का समर्थन यह है कि जब एक बार वह अपनी समुराल जाने पर बीमार पड़ जाता है तो अपनी सेवा-शुश्रुषा के लिए तैनात अपनी सालों और मानसप्रेयसी नीला के प्रति उनकी दिमत इच्छाएँ अवसर पाकर उभर आती हैं—शेक्सगिरियन ट्रैजेडी की भाषा में यही नायक चेतन के चरित्र का वह tragic flaw है, जो कहानी के अन्त को पहले से ही निचित कर देता है। यह एक भाला-माला-सो प्रेम कहानो है, बहुत कुछ बचकाना-सी, जैसी शायद सभी की ज़िन्दगी में कभी-न-कभी किसी-न-किसो रूप में आतो है। मगर उसके मूल में गहरी अतृप्त वासना बैटी हुई है। चेतन जीवन-भर उसको पाने की साथ या न पाने की व्यया मन में लिये रहता है। उचित ही, कहानी का अन्त नीला की एक अयाग वर के संग शादी से हाता है, जो चेतन के अस्पुट प्रणय-प्रसंग को एक करूर आवात देकर खतम कर देती है। चेतन लौटता है अपनी पत्नों के पास—अगना शरार लेकर।

इस तरह कहानी की मुख्य समस्या वैवाहिक जीवन की विषमता है। इसके प्रमाण-स्वरूप लेखक तीन चित्र देता है। पहला अपने क्रूर शराबी बाप और गऊ जैसी माँ का विवाह। दूसरा अपना और चन्दा का विवाह। तासरा रित जैसी नीला और बर्मा के विधुर, गंजे, ४५ वर्षीय मिलिटरी अकाउन्टैंट का विवाह।

इस मूळ कथा भाग में कहीं कोई गति नहीं है।

कहानी में जान छाने के छिए छेखक ने कुछ अप्रधान (गौण नहीं) कथानकों का

नयी समीक्षा

समावेश किया है। उसके कारण उपन्यास टेकनीक की दृष्टि से साफ दो इकड़ों में बँट जाता है। एक तो चेतन, च दा, नीलावाली मुख्य कहानं, जिसमें कथासूत्र की एकता और संघटनात्मकता है। दूसरे चेतन के दुनियाबी अनुभव, कविराज रामदास के संग शिमला-प्रवास, गाने और कविता और थियेटर के क्षेत्र में उसके कारनामे। इस कथानक का विस्तार, विन्यास- आदि Picaresque उपन्यास जैसा है। इस हिस्ने का अगर हम ऐडवेंचर्स आफ चेतन कहें तो ज्यादा ठीक होगा। इस खण्ड का प्रधान चारत्र रामदास है, जो पका धूर्च है, मगर जिस भी ज़बान में मिस्री घुला हुई है, जा दूसरों से भिताब लिखवा-लिखवा-कर अपने नाम से छापता है। कविराज रामदास की शकल में चे ।न जिन्दगी में पहली बार संसार की कर वास्तविकताओं से आँखें चार करता है, इसलिए मुख्य कथानक के लिए महत्त्व न होते हुए भी उपन्यास के।लए उसका महत्त्व है। मगर बैतबाजी और थियेटर के बारे में जो बहुत से पन्ने लिखे गये हैं, वे स्वतन्त्र रूप में बड़ी बाँकी, नायाब चीजें हैं, अंग्रेज़ी में निसे delicious reading कहेंगे, मगर उपन्यास के अन्दर उनका कोई महत्त्व नहीं है। थियें उरवाला हिस्सा तो एक बिलकुल दूसरी ही चीज़ है, उपन्यास में खपती नहीं, उसको बनावट (Composition) की एकता को आघात पहुँचाती है और उपन्यास के प्रभाव की सघनता को कम कर देती है। कैमरे का फ्रोकस विराइ जाने पर तस्वीर जैसे धुँघळी-धुँघळी हो जाती है उसी तरह यह अनावश्यक ( उपन्यास के छिए, यों अलग से वह अच्छी चीज़ है ) प्रकरण आ जाने से उपन्यास का प्रभाव कुछ अजब बिखरा-बिखरा, फाका-फीका, धुँघला-धुँघला, उखड़ा-उखड़ा-सा पड़ता है, नती जा यह होता है कि आखिर में बस नीला ही नीला रह जाती है और लेखक का ब्यापक सामाजिक तस्वीर नहीं उतर पाती । इसी तरह के और भी कुछ छाटे-मोटे अनावश्यक प्रकरण आ गये हैं जो अगर न हाते ता उनन्यास और गठ जाता।

अब जरा इम 'गिरती दोवारें' की कुछ खास खूबेगें पर नज़र डालें।

सबसे बड़ी खूबी यह है कि लेखक ने कहीं भाषु कता को नहीं आने दिया है—जो चीज़ जैसी हल्की या गहरी जैसी अनुभव की, विलक्कुल वैसी ही, उन्हीं हल्के और गहरे रंगों में चित्रित कर दी। अक्सर लेखक अपने उपन्यास या कहानी को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अपनी अनुभ्तियों का तिल का ताड़ बनाते हैं, जमोन और आसमान के कुलावे मिलाते हैं और इसी में उपन्यास नास हा जाता है। अक्क ने लगातार अपने को इस चीज़ से बचाया है; इसीलिए 'गिरती दोवारें' में एक ऐसी ताज़गी, एक ऐसी सचाई, एक ऐसी लगापन है जो कम देखने को मिलता है। आजकल जो अनेक उपन्यास निकल रहे हैं उनमें इसी चीज़ की अक्सर कमी रहती है। जहाँ पाठक को मालूम हुआ कि लेखक अपनी सची अनुभूति की बात नहीं कर रहा है, उसकी बात में कुछ बनावट

है, कुछ मिलावट है, वहीं उसका जी करता है कि किताब को घुमाकर दूर कहीं फेंक दे। 'गिरती दीवारें' में यह चीज़ एक जगह भी नहीं है; इसीलिए उसमें बड़ी ताज़गी है। मेरी नज़र में इस उपन्यास की यही सबसे बड़ी खूबी है।

उपन्यास की दूसरी बड़ी .खूबी यह है कि इसमें जीवन और समाज के मसले पर लंबी-लंबी तक़रीरें नहीं हैं। आजकल कुछ सालों से, हिन्दी में यह रिवाज चल पड़ा है कि लेखक अपने किसी खास चहेते पात्र के मुँह में राजनीति, समाजनीति और दर्शन की गंभीर-गंभीर बातें रख देता है और यह हज़रत बोळनेवाळी मशीन की तरह आठ-आठ और दस-दस पन्नें तक मामूळी बांतचीत के दौरान में बोलते चले जाते हैं और लेखक महोदय को इसमें कहीं कुछ अस्वामाविक नहीं लगता। 'गिरती दीवारें' इस भया-नक रोग से भी बिलकुल मुक्त है। इसमें जो बातचीत है वह बिलकुल स्वाभाविक है और लेखक ने जीवन और समाज के बारे में जो निष्कर्ष निकाले हैं, जिन तथ्यों की ओर पाठक के मन को फेरने की कोशिश की है, वे घटनाओं के माध्यम से सामने आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि लेखक ने आर्यसमाजी व्याख्यान-दाता की शैली न अपनाकर ( जैसा कि आजकल आमतौर पर हो रहा है ) चित्रकार की शैली अपनाई है। एक उदाहरण से सारी बात साफ हो जायगी। लेखक को यह दिखलाना अभीष्ट है कि अमीर और गरीब की सामाजिक स्थिति में जो विषमता आज के समाज में है उसकी जड़ें बहुत अन्दर तक चली गयी हैं और उसे निकाल फेंकना आसान काम न होगा। इस बात को वह 'समाजवादी' नारों से छदी हुई दस पन्नों की एक तक़रीर में न बताकर एक सरल-सी घटना के ज़रिये बतला देता है। शिमला में चेतन एक रोज़ कविराज रामदास के नौकर यादराम को अपने होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। अब वह छ हाथ का लंबा-तग़ड़ा आदमी, ज़ाहिर है कि उसकी खूराक ज़नाने-से चेतन जैसी न होगी। वह भरपेट खाना खाता है, होटल का सारा खाना खत्म हो जाता है और तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। इस पर होटळ-मालिक जिन **श∘दों में यादराम की सामाजिक स्थिति की** ओर लक्ष्य करके उसका उपहास करता है, उसे अपमानित करता है, उससे पूँ जीवादी समाज में आर्थिक विषमता की जो पहेली है, उसका पूरा क्रूर, दर्दनाक चित्र आँखों के सामने आ जाता है।

उपन्यास की तीसरी खूबी उसका शिष्ट स्मित हास्य है—शब्दों का हास्य या व्यंग्य नहीं, परिस्थिति-मूळक हास्य, जैसे धुरंधर बैतबाज़ों के बीच में चेतन साहब, ग्यारह बजे रात को भरी सभा में चेतन साहब का अपने एक परमसंगीत-विशारद मित्र के संग भैरबी का डुएट, 'अनारकली' नाटक में कनीज़ ज़ाफरान की भूमिका में चेतन साहब का बश्मा खगाये हुए स्टेज पर आना और बेखनरी के साथ अपना पूरा पार्ट अदा करना,

828

स्टेज पर आकर डाइरेक्ट्रर का जनकी आँख पर से चश्मा उतारना। सुथरे हास्य के ऐसे कई स्थल मिल जायँगे।

उपन्यास की चौथी और बहुत बड़ी खूबां उसकी प्रवाहमयी, सुहावरेदार, साफ-सुयरी भाषा है, जिसमें भावों का रंग बखूबी उतार देने की समता है।

इतनी बात कह देने के बाद ग़ालिबन यह कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि इधर जो उपन्यास निकले हैं, उनमें 'गिरती दीवारें' एक बहुत खास कृति है और इसी रूप में उसका स्वागत होगा, यह भी निश्चित है।

मगर यह कहना ज़रूरी है कि किसी वजह से यह उपन्यास उस ऊँचाई को नहीं पहुँचता जहाँ यह कहा जा सके कि साहब, यह बहुत बुलंद पाये की तसनीफ़ है। इसकी वजह मेरी समफ़ में उपन्यास में एक खास तरह की कमजोरी है जिसका कारण शायद स्वयं कथावस्तु की कमज़ोरी है। रोज़ की ज़िंदगी की घटनाओं तक ही उसने अपने आपको सीमित कर लिया—उसके काफ़ी अन्दर पैठने, उसकी गहराइयों में उतरने का उसने शायद ज़रूरत नहीं समफी। अपनी सीधी (सीधी शब्द पर ज़ार है) अनुभृति का ही सहारा छेने की जो शर्त उसने अपने सामने रखी मालूम होती है, उसी ने उसको बंदी बना लिया।

सन् ४७ ]

### माटी की मूरतें

'मद्रलोक' काफी दिनों से माटी की मूरतों की उपेद्धा करते था रहे हैं, बावजूद इसके कि बेनीपुरी जी के शुब्दों में 'इन कुरूप, बदशकरू मूरतों में भी एक चीज़ है xxx वह है जिन्दगी।' आज तक वह उनकी ओर से ऑल मूँदे रहने में ही अपनी शान समझते रहे हैं। मगर ज़माने की रफ्तार के साथ-साथ सारहीन आभिजात्य का उनका यह नशा उतरने लगा है। यही कारण है कि कोई (कुछ कुंभकर्णों को छोड़कर) अब इन माटी की मूरतों पर नाक-भों नहीं सिकोड़ सकता। गंवई-गाँव के इन अनपढ़ लागों, डोम-दुमाओं तक में इतनी जीवनी-शक्ति हो सकती है कि उनके बारे में मद्रसमाज को कुछ बनल ने की आवश्यकता पड़े, यह बात साहित्य के पुराने पारिखयों की अक्ल में नहीं धँसती। इसीलिए जहाँ बड़े-बड़े नेताओं और 'बड़े बड़े लोगों' के अनेक संस्मरण और रेखा-चित्र हमें अपने साहित्य में मिल जायँगे, वहाँ इन सामान्य लोगों की कोई पूछ नहीं है। पर 'अर्तात के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ' आदि ने साहित्य के इस अभाव की पूर्ति की। 'माटी की मूरतें'\* भी उसी अंग को पुष्ट करता है।

बेनीपुरीजी ने हिन्दी साहित्य-देवी के चौरे पर ग्यारह माठी की मूरतें स्थापित की हैं। उनका थोड़ा-सा परिचय आवश्यक है।

सबसे पहले हमारा परिचय बुधिया से होता है। उसकी तीन काँ कियाँ हमें मिलती हैं—नन्हीं-सी छोकरी बुधिया, सलानी-सी, रूपगार्विता, युवती बुधिया और अन्त में अधेड़ बुधिया जो कई बचों की माँ बन चुकी है, इसा किया में जिसकी 'देह बरबाद' हो गयी है। बुधिया के चित्र से अनायास उसकी बहन गुनिया (शिवमंगल सिंह 'सुमन' की 'गुनिया'-र्शार्षक किवता देखिए) का चित्र आँसों के सामने आ जाता है। मगर एक थोड़े-से अन्तर के साथ जो कि एक बहुत बड़ा अन्तर भी है। गुनिया का किव गुनिया का रूप और यौवन ढल जाने पर दुखी है, इस बात पर दुखी कि दुष्ट काल ने रूप और यौवन की इस अनुगम राशि को धूल कर दिया। मगर बुधिया का लेखक बुधिया के रूप-परिवर्तन पर खिन्न नहीं है। उसका खयाल है कि अपना रूप और यौवन देकर

<sup>\*</sup> माटी की मूरतें : लेखक श्री रामवृत्त वेनीपुरी । प्रकाशक पुस्तक मंडार, लहेरिया सराय, मूल्य तीन रुपये ।

भी उसने सौदा ठीक ही किया है। उसकी देह बरबाद हुई तो हुई, मगर उसे मातृत्व तो मिला—'बंदनीय, अर्चनीय!'

बल्देव सिंह सामंतशाही युग के अवशेष हैं, दर्प की मात्रा उनमें कम नहीं, मगर अपनी आन पर वे मर मिटने को सदा तैयार रहते हैं, बात के धनी। गरीब और असहाय का पक्ष लेकर लड़नेवाले। ठकुरैती शान के निर्वाह के लिए सभी कुछ कर सकत हैं। मगर निर्वाह व्यक्ति की सहायता करने के पीछे यह भाव कम है कि यद्यपि वह निर्वल है तथापि नैतिक रूप से उसका पक्ष प्रवल है, इसलिए उसकी ओर से लड़कर में सत्य के लिए लड़ रहा हूँ या अपने कर्तव्य की पूर्तिमात्र कर रहा हूँ। असल में उसके पीछे यह भाव अधिक है कि वह मेरा शरणागत है, अब उस पर जो हाथ उठाता है वह मुझको चुनौती देता है, मेरे पौरष को! मगर जो भी हो, चित्र की यह एक ऐसी सम्पदा है जो उस युग की स्मृति को मरने नहीं देती। बल्देव सिंह प्रसादजी के 'गुण्डा' के वंशज हैं। एक गरीब विधवा को बहन पुकारकर उन्होंने अपनी शरण में लिया और फिर उसी के न्यायपूर्ण अधिकार की प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हुए, दुशमनों द्वारा धोखे से मार डाले गये।

मंगर भी एक व्यक्ति नहीं, 'टाइप' है। बहुत कुछ गोदान के होरी के समान। सरज् भैया का परिचय देते हुए स्वयं उनके बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं। इतना कहना काफी है कि दुनिया बहुत खराब है।

'भौजी' में गाँव की ग्रहस्थी का चित्र है। पूरी समाज-व्यवस्था (जिसमें पारिवारिक व्यवस्था भी है) इतनी सङ् गयी है कि उसमें फॅसकर मनुष्य अपना मनुष्यत्व खोता ही है, अनिवार्यतः सामाजिक परिवेश का ऐसा प्रभाव है। अच्छे-भले स्वभाव की भौजी कलहिंपया हो जाती है।

देव देशमिक्त, आत्मोत्सर्ग और वीरता की मूर्ति है। जहाँ तक वीरता और साहस का सम्बन्ध है, बळदेव और देव सहोदर हैं। मगर दोनों में अन्तर यह है कि जो चीज बळदेव में सामन्ती दर्प है, अपनी दुर्जय शक्ति का अभिमान, वहीं देव में आकर आत्मो-स्पर्ग हो गयी है—देश और स्वाधीनता के लिए अपना उत्सर्ग। देव जैसे ही छोगों की तपस्या का यह फळ है कि कांग्रेस की आज इतनी शक्ति और प्रतिष्ठा है: मगर कौन नहीं जानता कि वे ही छोग सबसे अधिक उपेक्षित भी रहते हैं—नेताओं की दृष्टि में निरे बिल के बकरे!

्रालगोबिन भगत 'स्मृति की रेखाएँ' के ठकुरी बाबा के भाई जान पड़ते हैं। परमेसर आवारा है। संसार के दुःखों और चिंताओं का सामना वह अपनी हँसमुख, मस्तमौल आवारागदीं की ढाल से करता है। रूपा की आजी लोगों के अन्धविश्वासों, उनके अज्ञान, उनके शक्कीपन और उनकी हृदयहीनता का शिकार बनती है।

बैजू मामा की ज़िन्दगी के इतने साल जेल में बीते हैं और उन्हें वहाँ रहने में इतनी सहूलियत मालूम होती है कि अब उन्हें बाहर रहना अच्छा ही नहीं लगता, जेल की प्राचीरों से उन्हें मोह हो गया है। शायद इसलिए कि वहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति हर प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

सुमान दादा की तसवीर मन को बहुत भरोसा देनेवाली है—आज के गृह-युद्ध की विभीषिका में। सुलझी हुई बुद्धि के सबल व्यक्ति हैं सुमान दादा, दंगा उकसानेवालों के खिलाफ प्राणपण से सचेष्ट।

सभी चित्र बहुत स्वामाविक हैं। बनावट नहीं है। इस पुस्तक में बेनीपुरीजी की शैली में भी अधिक गाम्भीर्थ मिलता है। भावनाओं को उभाइने के लिए भारी भरकम, श्रत्यधिक चटकीली-मटकीली-भइकीली शब्दावली और देरों उद्गार-चिह्नों का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है जिसके फलस्वरूप पुस्तक में इलकापन नहीं आने पाया। मई '४७]

## सांप्रदायिक गुगडागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा

श्री तेजबहादुर चौधरी की ख्याति बहुत नहीं है। मगर उनकी कहानियाँ जिन छोगों ने पढ़ी हैं वे उनकी प्रतिमा की गंभीर मौलिकता से प्रमावित हुए बिना नहीं रहे हैं। 'दिलों में जगह चाहिए', 'छाछे' ख्रादि उनकी कई कहानियों से इंस के पाठक तो परिचित हैं ही। अन्य पत्रों में इस प्रतिमाशास्त्री छेखक ने कम ही छिखा है। उसका कोई कहानी-संग्रह भी हमारे सामने नहीं है।

इस समय तो हमारे सामने लेखक का एक लघु उपन्यास 'कौम के नाम पर' है। पुस्तक में साम्प्रदायिक वैमनस्य की कहानी है। इस उपन्यास में भी लेखक की कहानियों का सामान्य गुर्ण विद्यमान है-पात्रीं का जीता-जागता चित्ररा और वातावररा खड़ा कर देना। इस कार्य को सफलतापूर्वक करना कितना कठिन है, इसका परिचय पाना हों तो आये-दिन निकलनेवाले अधिकांश उपन्यास और कहानियाँ पढ़ देखिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको ख्यातिप्राप्त कई लेखकों की ऐसी कई रचनाएँ मिल जायेंगी जिनके पात्रों में बिलकुल जान नहीं है, बिलकुल ठस, बिलकुल निर्जीव । श्री तेजबहादुर के पात्रों का जीता-जागता रूप बहुत कुछ हमारी आँखों के आगे आ जाता है, इससे पता चछता है कि लेखक में अनूठी प्रतिभा है। उसके साथ ही साथ उसकी सूक्ष्म वर्णनहीली, अन्तर्दर्शी चरित्रचित्रणा, वास्तविक जीवन-जैसा कथोपकथन, देशी बोलचाल पर उसके अधिकार ( जिसका सहायता से ही वह मुख्यतया अपनी कहानी का बातावरण तैयार करता है ) आदि से पता चलता है कि लेखक में प्रतिभा के साथ अध्यवसाय का भी योग है। अर्थात् वह निरी अपनी कल्पनाशक्ति के ही बिरते पर नहीं हिखता, बल्कि कथावस्तु के संग्रह और चरित्रों के अध्ययन के छिए परिश्रम भी करता है, जिस जीवन से संबद्ध उसकी कहानी होती है उसे अच्छी तरह जानने और समझने के लिए वह अपना समय और शक्ति व्यय करता है। इमारे कुछ अहम्मन्य लेखकों की भाँति वह अपने आपको विधाता नहीं समझता, जिसके लिए कोई बात नई नहीं है.

<sup>\* &#</sup>x27;कौम के नाम पर', लघु उपन्यास, लेखक : श्री तेजबहादुर चौधरी, प्रकाशक : हिन्दी-ज्ञान-मंदिर, चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई ; एक सौ बारह पृष्ठों की किताब का पौने दो रुपया मूल्य जरा ज्यादा है। गेट-अप सामान्य।

जो पहले से ही सब कुछ जानता है, जिसे नया कुछ जानना है ही नहीं ! ऐसे लोगों ने बड़ी मुसीबत दा रखी है।

प्रस्तुत उपन्यास में वे सभी गुण हैं जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है। उन्हीं के कारण उपन्यास में हृदयग्राहिता मिलती है। मगर उपन्यास में एक बहुत बड़ी कमजोरी हमको मिलती है जिसके कारण रसपरिपाक और सामाजिक उपादेयता दोनों ही दृष्टियों से उपन्यास का मूल्य कम हो गया है।

पूरे उपन्यास में हिन्दू भेड़ के रूप में चित्रित हैं, मुसलमान भेड़िये द्वारा खा लिये जाने की आशंका से सन्त्रस्त । उनमें साहस का या आत्म-विश्वास का सर्वथा अभाव है। उन्हें केवल अपने जीवन की भिन्ना माँगना आता है। मुसलमान न्रूक्ट्रीन और नियाजी की तरह अच्छे भी हैं और शब्बीरा व अबदुस्समद की तरह करूर और पैशाचिक भी; इस बात में एक स्वाभाविकता है। पर इसके विपरीत गाँव के हिन्दुओं का कहीं अपने जीवन और सम्मान की रन्ना के लिए कुछ न करना और बिल्ली के डर से दड़वें में शुसकर बैठनेवाले कब्तर की तरह न्रूक्ट्रीन और नियाजी के यहाँ जा छुपना एक बिलकुल अस्वाभाविक बात है। इस बात की अस्वाभाविकता को बढ़ानेवाली कुछ बातें स्वयं कथानक में सिन्नहित हैं।

नंबर एक, गाँव में हिन्दुओं की संख्या बहुत कम नहीं है।

नम्बर दा, गाँव के मुसलमान हिन्दुओं पर आक्रमण करनेवाले नहीं हैं। इस बात के तीन प्रमाण हैं। लेखक बतलाता है कि नियाजअली गाँव के अकेले लीगी थे। हिन्दुओं को मारा-काटो, मुसलमान बनाओ, उनकी बहू-बेटियों की अस्मत लूटो का नारा उनकी आर से या गाँव के अन्य किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल की ओर से उठता है इसका हमें कोई पता नहीं।

लिहाजा हम यह मानने के लिए विवश हैं—और आगे चलकर कथानक हमारे अनुमान को सत्य प्रमाणित करता है—कि स्वयं गाँव में वह जहरीली हवा नहीं फैली थी। नसीरपुर गाँव के जमींदार अबदुस्समद अलबत्ता इस बात के लिए निरन्तर प्रयक्तशील थे कि जो चीज उन्होंने अपने गाँव में कराई वही यहाँ पर भी हो। मगर उनकी विचारधारा को इस गाँव में किसी की ओर से समर्थन नहीं मिलता, यहाँ तक कि स्वयं नियाजअली जिसको वह छूरे और भाले आदि और उसके साथ में हिन्दुओं की मार-काट शुरू करने का सँदेसा भेजते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होता, मार-काट की ओर से उसका मन बुरो तरह विरक्त है और वह अन्त तक उन हथियारों को बाँटता नहीं, जैसा कि उसे आदेश मिला था।

इसके अलावा गाँव के अन्य मुसलमानों के मनोभावों का भी जो परिचय लेखक

देता है उससे यह बात साफ हो जाती है कि उस गाँव के मुसलमान न केवल अपने पड़ोसी हिन्दुओं को मारने-काटने की आंर से बिलकुल विरक्त हैं, बल्कि वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि बाहरवाले अगर इस नापाक इरादे से गाँव में आयें तो गाँव के हिन्दू और मुसलमान मिलकर उन्हें मार भगायें। रहमत दर्जी कहता है:

सा'ब, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं तो अगर ऐसे ही दस-पाँच दिन और रहना पड़े तो हमारा तो जी गाँव में न छगे। और जैसे कि अब मालूम हुआ है, मौलाना ने बताया कि आज आदभी आवेंगे, उनको गाँव से बाहर ही बाहर रोककर बिदा कर दिया जावे। अगर वे न मानें तो उनकी भी खबर ली जावे। मैं सच कह रहा हूँ, ये भी कोई इन्साफ की बात है कि हम अपने बेकसूर पड़ोसी को मारें ? उनकी बहू बेटियों की आवरू लें ? उनके घर फूँक दें ?

ग्रवराती कहता है:

अजी, तुमकी नहीं मालूम, ये भैय्या, अंग्रेकों की चालें हैं, जहाँ हिन्दू ज्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को मरवा दिया और जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ हिन्दुओं को मरवा दिया और आप मजा ले रहे हैं! कल अखबार में जाने कौन पढ़ रहा था कि जब तक अंग्रेज हिन्दुस्तान से नहीं निकल जायँगे तब तक ये मार-काट होती रहेगी। असल बेवकूफ तो हम हैं जो लड़ते हैं। आज हमारे हाथ से जो अंग्रेजी सरकार हिन्दुओं का गला कटवा रही है, क्या कल को हमारे गले पर हिन्दुओं से छुरे फिरवाने से रक जायगी? हम उसके जमाई थोड़े ही होंगे? नहीं जी, हम अपने गाँव में ऐसी मार-काट कभी नहीं होने देंगे, चाहे जो हो।

इसी तरह की अने क उक्तियों का प्रमाण पुस्तक में से दिया जा सकता है। रहमत और ग्रुबराती गाँव की सामान्य मुसलिम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

और तब यह बात नहीं समझ में आती कि जिस गाँव में इतनी चेतना हो, उसमें हिन्दू और मुसलमान मिलकर अपने गाँव में साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने की ओर क्यों नहीं उन्भुख होते, उनकी एकता क्यों नहीं गुण्डों का मुँहतोड़ जवाब देती?

यही उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे घातक भी कहा जाय तो बुरा न होगा। यह अकेटी कमजोरी इतनी बड़ी है कि इसने उपन्यास के कई सद्गुणों को बहुत कुछ खा लिया है।

सन् ४७]

टिप्पियाँ



#### प्रगति की सची पताका...

प्रगतिवाद के नाम पर विष-वमन 'प्रताप' तथा ऑकारशंकर जी के लिए अब एक अत्यन्त साधारण बात हो गई है। सप्ताह में एक बार नहीं तो पखवारे में एक बार प्रगतिवाद को कोसे बिना कदाचित ओंकारशंकर जी के पेट का पानी नहीं पचता।

अभी 'प्रताप' के 'विक्रमांक' में ओङ्कारशंकरजी का एक लेख प्रकाशित हुआ है— 'प्रगति की झूठी पताका'। इस लेख में आङ्कारशंकरजी ने हिन्दी साहित्यिकों तथा हिन्दी पाठकों को प्रगतिवाद की ओर से सचेत व सतर्क रहने की सलाह दी है। लेख में उठाये गये तकों की शल्यकिया करके में यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि साहित्य के विषय में ओंकारशंकरजी का दिमाग़ साफ नहीं है। साहित्य क्या है, यही वे नहीं जानते, इसलिए उनके लिए यह बताना कठिन हो जाता है कि प्रगतिवाद से यदि उन्हें चिढ़ है तो वह किस लिए ? किसी मतवाद का विरोध करने के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं—एक तो अपने मत को मली प्रकार जानना। इस लेख में दोनों बातों का अभाव है।

'विध्वस के नारे नवयुवकों को सदैव आकर्षित करते रहे हैं।' इस वाक्य से लेख प्रारम्म होता है। पाठक के मन में स्वभावतः यह आशा बँधती है कि लेखक अब यह बतलायेगा कि 'कारा विध्वस कोई अर्थ नहीं रखता, जब तक कि विध्वसकारियों के सामने काई निर्माण की रूरोखा भा स्पष्ट न हा। प्रगतिवादी केवल विध्वस में आस्था रखते हैं इसलिए उनका मत खराब है, अमान्य है।' पर नहीं, ओंकारजी इस प्रकार के तर्क नहीं करना चाहते। उनकी विशेषता भिन्न प्रकार के तर्क में है। ओंकारजी इस बात को मानते हैं कि 'आज इमारे समाज और सहित्य म ऐसी बहुत-सी चीज़ं हैं जो सड़ी-गली हैं, जिनको बलपूर्वक निकाल फेंकने में ही समाज का कल्याण है'। यदि आप इतनी बात प्रगतिवादियों की मानते हैं, तो फिर आपको बताना चाहिए कि अमुक चीज़ें सड़ी-गली हैं और अमुक चीज़ें नहीं हैं। 'प्रगतिवादियों, तुम अमुक चीज़ों को सड़ी गली कहते हो, मैं उनको ऐसा नहीं मानता।' स्वस्थ विरोध का कलेवर कुल-कुल ऐसा हो होगा। विभिन्न चीवन-दर्शन के अनुयायी हाने से इस बात में विरोध होना स्वाभाविक है—कोई किन्हीं व्यवस्थाओं को शालत मानता है, कोई उन व्यवस्थाओं को ग़लत न मानकर किन्हीं और को ग़लत मानता है। इसका इलाज तो है। स्वस्थ मन से बैठकर किया गया विचार-विनिमय ही इसका इलाज है पर ओंकारजी के तर्क यानो कुतर्क का इलाज नहीं है। वे दूसरे ही ढंग से बात करते हैं। जो कहना चाहिए था, वह न कहकर ऑंकारजी कहते हैं:—

हमें तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र के महारथी भी ऐसे छोगों की बात मानने लगे हैं जो राजनीति और कला के व्यावहारिक रूप-सर्जन में उनसे कोसीं की दूरी पर खड़े हुए हैं। यदि रेखांकित पदों की अनगढ भाषा को जाने भी दें, जिसके कारण तर्क एकदम उलम गया है, तो भी पूछने की बात यह है कि क्या इसी प्रकार के तर्क में ओंकारजी दीचित हैं? तर्क की यह कौन-सी प्रणाली है जिसमें प्रति-द्वन्द्वी के तर्क पर प्रहार न करके उसके व्यक्तित्व पर प्रहार किया जाता है ? हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र के महार्थियों का उत्तरदायित्व ओढने का प्रयत्न ओंकारजी व्यर्थ करते हैं। ये महारथी नन्हें बच्चे नहीं हैं कि उन्हें कोई फ़ुसला ले जायेगा और हाथ में प्रगतिवाद का बबुआ पकड़ा देगा और कहेगा, 'खेलो मुन्ना, खेलो ।' सभी अच्ले साहित्यिकों के पास अपनी साधना होती है, अपना अनुभव और निरीच्चण होता है। यदि कोई साहित्यिक किसी मतवाद को अपनाता है ता अपने अंतः करण की प्रेरणा से, किसी के कहने-सुनने या बहलाने-फुसलाने से नहीं। अतः यदि कुछ साहित्यिक महार्यी प्रगतिवाद की ओर द्युक रहे हैं या उस जीवन-दर्शन की ओर द्युक रहे हैं, जिसकी ओर प्रगतिवाद इंगित करता है तो वह अपनी समभ के आधार पर। ओंकारजी यदि यह समभते हैं कि वे कुएँ में गिर रहे हैं, तो उन्हें यह समझने का पूरा अधिकार है और उन्हें अपने को उसी कुएँ में गिरने से बचाने के लिए उद्योगशील होना चाहिए, पेशवन्दी करनी चाहिए, पर दूसरों की ओर से कातर होने का दुर्वह उत्तरदायित्व उठाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर ही होगा !

ओंकारजी लिखते हैं—आज का प्रगतिवादी साहित्यिक कहता है, 'आप अपने संगमर्पर के महल में बैठे रहिए, हमें तो जनता से मतलब है, जन-जीवन से हमारा आसंग है, हम रोटी की पुकार के लिए लिखेंगे...'' पहली बात तो यह कि वह मोंड़ा रोटीबाद जिसकी ओर ओंकारजी का सकेत है, प्रगतिवाद नहीं है, और कोई प्रगतिवादी उसे प्रगतिवाद नहीं कहता। प्रगतिवाद उस व्यवस्था पर आधात करने निकला है जिसके कारण देश भूखा है। वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दासता की शृंखलाओं पर प्रहार करने निकला है; क्यों कि वह उनका ध्वंस चाहता है और उनके ध्वंस पर हर हिंध से स्वतन्त्र भारत का निर्माण करना चाहता है, जिसमें भारत का जन-जन स्वतन्त्र और सुली होगा। मानव-स्वाधीनता के इस संघर्ष में सुख-दु:ख, हास-ददन, घृणा-

प्रेम श्रादि सभी मानवोचित भावनाओं तथा अनुभ्तियों के उत्कर्ष के लिए पूरा अवसर है, इसलिए प्रगतिवादी की रचना में जो वैविध्य आ सकता है, वह केवल व्यक्ति के अपने रोने-गाने में कभी आ ही नहीं सकता। ओंकारजी फिर कहते हैं:

'प्रगतिवादी समालोचक से हम नम्नता-पूर्वक बतला देना चाहते हैं कि सभी संग-मर्मर की इमारतें खराब नहीं होतीं ओर संगमर्मर की इमारत अथवा महल में बैठने से ही यदि लोगों का दिमाग खराब हा जाता तो क्रेमलिन के महल में बैठकर रूस की बागडोर का संचालन भी नहीं होना चाहिए था...?

यह कैसा हवा में तलवार चलाना है! संगमर्मर को कौन बुरा कहता है ?! हो सके तो दुनिया में सारे मकान संगमर्मर के ही बनवा डालिए।

और आगे चलिए।

ओंकारजी इस बात को मानते हैं कि 'छागे आनेवाले जीवन में मजदूरों और किसानों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा।' पर तो भी वे कहते हैं—'परन्तु उनकी समस्याएँ चित्रित करके ही तो आप ठोस अथवा प्रभावशालो साहित्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे।' कोई पूछे, क्यों ? तो उसे उत्तर के लिए चिरकाल तक प्रतीचा करनी पड़ेगी। बात तो इतनी बड़ी कह गये कि न केवल हिन्दी का, वरन् भारत का इतना बड़ा औपन्यासिक प्रेमचन्द तक उसकी लपेट में पड़कर ग़ोते खाने लगा (क्योंकि प्रेमचन्द के साहित्य में किसान-जीवन का ही समावेश मुख्य रूप से है और वह 'ठोस तथा प्रभावशाली' भी है, इस बात से इंकार करने की घृष्टता कदाचित् किसी को न होगी!) पर उसका समर्थन करने के लिए तर्क एक नहीं। यह ओंकारजी की विशेषता है।

आरो चलकर तो ओंकारजी ने अपने आपको भी मात कर दिया है:-

'कला के एक अंग को उपयोगी समझा जा सकता है। परन्तु वह अंग भी सिनेमा के अंदर से दीख पड़नेवाली विज्ञापनदात्री स्लाइड के अतिरिक्त और क्या क़ीमत रख सकता है ?'

मेरी समक्त में तो इससे एक ही अर्थ निकलता है कि साहित्य कोई उपयोगी कला नहीं है और यदि है भी तो बहुत ही गौण रूप में, इतनी गौण कि लेखक उसे 'विज्ञापनदात्री स्लाइड' पुकारने पर विवश हो गया है। इस परिभाषा के अनुसार तो वह समस्त साहित्य, जिसने क्रांतियाँ तक कराई हैं, 'विज्ञापनदात्री स्लाइड' हो जाय गा!

फ्रांसीसी गणकान्ति के उन्नायक रूसो और बाल्टेयर, रूसी समाजवादी कान्ति के उन्नायक तुर्गनेव, गोर्की और चेखोव ; अमेरिकन स्वातंत्र्य-युद्ध के उन्नायक टाम पेन और जेफ़रसन, अंग्रेंज़ी गणकान्ति के उन्नायक मिल्टन और आगे चलकर बायरन और शेली और आज के टोलर और टामस मान, इन्नैत्सियो सिल्लोन और रेमों सेंडर, रोलॉ और शोलोखोब और एरेनबुर्ग और हमारे देश के भारतेन्द्र और प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ और इक्कबाल और नज़ब्ल इस्लाम और जोश सबकी कला विज्ञापनदात्री स्लाइड के अतिरिक्त और कुछ नहीं है!

ओंकारजी फिर कहते हैं:-

'बंगाल के दुर्मिक्ष पर अच्छी से अच्छी किवताएँ लिखवा लीजिए, परन्तु उनका स्थान उनके गुणों के अनुसार...पैम्फलेट का होगा...' कोई पूछे क्यों ? उत्तर नदारद । बंगाल की विभीषिका पर बहुत सुन्दर-सुन्दर किवताएँ लिखी गई हैं, जिन्हें हिन्दी साहित्य में ऊँचा स्थान मिलेगा। हिन्दी के प्रायः सभी चोटी के किवयों ने बंगाल पर किवताएँ लिखी हैं और विवेकशील साहित्यानुरागियों ने उसे अपने आदर और स्नेह से चर्चित किया है। हमारे ऑकार जी उनमें नहीं हैं। ओंकार जी स्वयं किव नहीं हैं, पर उनका फतवा है कि बंगाल पर लिखी गई अच्छी से अच्छी किवता का स्थान पैम्फलेट का होगा। इस संबंध में श्रीमती महादेवी वम्म क्या लिखती हैं, वह अब-लोकनीय है:—

'बंगाल का पुनर्निर्माण प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहता है। परन्तु कलाकार तथा लेखकों के निकट तो यह उनके आत्मनिर्माण की परीक्षा है। राजनीतिक दलों के वाद-विवाद के कोल। हल से दूर हाने के कारण वे इस विशाल मानवता की आर्चवाणी को स्पष्ट सुन सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थों से सून्य हाने के कारण वे इसकी व्यथा को संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। क्रोंच पद्मी की व्यथा ने हमारे ऋषि-किव को प्रथम छन्द देकर हमें आदिकाव्य दिया है। एक मनुष्य की पीड़ा ने सिद्धार्थ को प्रबुद्ध बनने का मार्ग दिखाया है।

'आज के विराट् मानव की व्यथा का समुद्र आज के लेखक को, जीवन का महान् तथ्य, कोई अमूल्य सत्य न दे सकेगा, ऐसा विश्वास कठिन है। इस दुर्भिन्न की ज्वाला का स्पर्श करके हमारे कलाकारों की लेखनी-त्ली यदि स्वर्ण न बन सकी ता उसे राख हो जाना पड़ेगा। किन्तु ऐसा कल्पना मा सच्चे कलाकार का अपमान करना है...' ('वंग-दर्शन': 'अपनी बात' से )

ओंकारजी किस प्रकार के कलाकार हैं, अब पाठक स्त्रय इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं! श्रीमती महादेवी वर्मा ने इतने स्त्रष्ट शब्दों में मानवता की पुकार को चित्रित किया है और ऐसे ही चित्रण करने के लिए अपने अन्य साहित्यिक बन्धुओं का आह्वान किया है, इसी से कुद्ध होकर ओंकारजी ने प्रगतिवादियों के साथ महादेवीजी को भी स्रपेट लिया है और उन पर असम्य वाक्य-शर बरसाये हैं।

अब और टिप्पणी न करके, ओंकारजी की आलोचना-प्रणाली की दो बानगियाँ देकर मैं समाप्त करूँगा— 'इसिछए प्रगतिवाद की को पताका ऊँची की जा रही है, और जिसके नीचे हिन्दी के बहुतेरे साहित्यिक खड़े होने में गर्व मानते हैं, वह एक काग़ज़ी झण्डा है जिसमें 'मेड इन मास्को' पेगर लगा हुआ है।

एक का ग़ज़ी झण्डे से इतना भय !

"" 'जब इन साम्यवादियों ने ही भारतीय प्रगतिशील लेखक-संघ को अपनी सहसंस्था (बाई प्राडक्ट) बना रखा है, तब भी यदि हमारे युगनिर्माता कवि और मीरा से होड़ लेनेवाली प्रसिद्ध कवियित्रियोँ नहीं चेतती हैं तो आक्षर्य की बात है।'

ढंग से विचार-विनिमय करना तो आपके लिए समव नहीं है, इसलिए सम्यवाद का हौआ खड़ा करके यों ही लोगों को चेताते जाइए ! कितने दुःख की बात है कि आप ही की तरह सब प्रगतिवाद की एक एक पोल से परिचित नहीं हैं ! सन् '४४ ]

#### रवीन्द्रनाथ

७ अगस्त सन् '४१ को विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का देहान्त हुआ था। तभी से संस्कृति के प्रेमियों के लिए वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण तिथि हो गई है। उस दिन एकत्र होकर वे उस महान् कवि के प्रति अपनी श्रद्धा के फूल चढाते हैं। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ सच्चे अशों में विश्वकवि थे। प्रथमतः तो वे विश्वकवि इस नाते थे कि विश्व-भर की सभी भाषाओं में उनकी कृतियों के अनुवाद हो गये हैं और विश्व के कोने-कोने में उनके भक्त और प्रेमा बिखरे हुए हैं। नई दुनिया के जो दो अगुआ एशियाई देश हैं, अर्थात् चीन और सोवियत रूस, दानों में ही हमारी संस्कृति के इन विश्वदूत को बहुत ऊँचा सम्मान मिला है। चीन के लोग नवीन भारत के प्रतिनिधि के रूप में दो ही व्यक्तियों को जानते हैं, रवीन्द्रनाथ तथा जवाहरलाल। सोवियत रूस में कवि की समस्त रचनाएँ अनुदित हो चुकी हैं। आज रवीन्द्रनाथ रूसी साहित्य का अंग बन चुके हैं। रूसी छेखकों की सर्वोच्च परिषद् के अध्यन्न तिखोनोफ्न से छेकर सामान्य रूसी नागरिक तक सभी किव के प्रति अपनी श्रद्धांजिल आर्शित करते हैं. करोड़ों की संख्या में उनकी पुस्तकों की खात होती है और कलों-कारखानों में सामान्य श्रमिक 'घरे-बाहिरे पर विचार-विमर्श करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि नवीन रूस सामूहिक रूप से संस्कृति के जिस शिखर पर पहुँच गया है वह अब तक संसार के सभी देशों के लिए अलंब्य ही रहा है। नवीन रूस किसी प्रकार की जातीय अथवा राष्ट्रीय संकीर्श्वता से पीड़ित नहीं है, इसीलिए वह अपनी विश्व-संस्कृति के निर्माण के लिए जिसके लिए वह प्रयक्तशील है, संसार के सभी महान् कलाकारों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। मनुष्य को ऊँचा उठानेवाली यह नवीन संस्कृति कवि के बिना अपूर्ण ही रहती, इस बात के ज्ञान ने ही उन्हें पराधीन भारत की ओर भी आभमुख किया और उन्हें उस कवि-र्मनीची के दर्शन हुए जिसका शरीर तो पराधीन था, पर आत्मा नम में विचरण करने-बाले पक्षी की भौति स्वतंत्र थी। उन्होंने अपने मन में कभी किसी रूढ संस्कार को बद न जमाने दिया; सभी प्रश्नों पर बिलकुल मुक्त होकर विचार किया, इसीलिए वे जीवनपर्य्यन्त विकास करतें रहे और मानव-कल्याण के हित अपनी कोमल किन्तु सशक्त लेखनी का उपयोग करते रहे। जीवन-पर्यन्त उनका स्वर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, जातीय तथा राष्ट्रीय संकीर्णता के विरुद्ध, राष्ट्रों की पारस्परिक घृणा के विरुद्ध

नवी समीसा

और विश्वबंधुत्व तथा विश्वस्वाधीनता के पद्ध में, नवीन सम्यता और संस्कृति के दीपस्तंम सोवियत रूस के पक्ष में, बन्दिनी भारत-माता की स्वतंत्रता के पद्ध में ऊँचा होता रहा।

सामाजिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ की लेखनी ने प्रारम्भ से रूढिजर्जर बंगाली समाज को सुधारने का त्रत लिया और यह बहुत कुछ उन्हों के प्रयतों का फल है कि श्राज हम बंगाली समाज में कुछ सुधार लक्ष्य कर सकते हैं। अपने समाज को सुधारने की उनमें ऐसी अपूर्व लगन थी कि उन्होंने अपने साहित्य के अलावा अन्य प्रकार से भी इस कार्य्य में योगदान किया। उन्होंने गाँवों में जा-जाकर कुरीतिनिवारण सभाएँ बनायीं, परिषदें बनायीं, स्वयंसेवक दल तैयार किये, ब्याख्यान दिये. स्पप्त जनता को जगाया और उसे अपने रूढिजर्जर, मरगप्राय समाज को पुनः जीवित बनाने के उत्तरदायित्व का बोध कराके उसे कर्म के पथ पर आरूढ किया। कवि रवी-द्रनाथ ने बालविवाह का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, गाँवीं में घम-घमकर खास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रचार किया और अशिक्षित जनता की सफ़ाई से रहना सिखलाया क्योंकि सफ़ाई से रहकर ही वे रोगों से बच सकते थे। इतना ही नहीं। किव ने गाँवों में केवल यह समाज सुधार का कार्य्य ही नहीं किया ; उन्होंने राजनीतिक कार्य्य भी किया। उन्होंने किसानों से अपना संगठन बनाने के लिए कहा क्योंकि संगठित हो कर ही वे अपने हितों की रक्षा कर सकते थे, उनके लिए संघर्ष कर सकते थे। उन्होंने गाँवों में पंचायतों की स्थापना की और उन्हें ही गाँव के भले-बुरे की पूरी जिम्मेवारी सौंपी। इमें यह सुनकर आश्चर्य होता है कि कवि रवीन्द्रनाथ इस प्रकार के समाजसेवी भी थे। इमने उनकी कल्पना एक स्वर्गनीड कवि के रूप में कर रखी है और ये मोटेझोटे कार्य्य उस कलाना पर आधात करते हैं। पर वास्तव में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। किव को जनता से, आने देश की मिट्टी से प्रेम था; वे उसे बन्धनमुक्त तथा सुखी देखने के इच्छुक थे। इसी हेतु उन्होंने जीवन-पर्य्यन्त उद्योग किया। अपने आरम्भिक दिनों में उन्होंने समाजसेवा का जा कार्य किया, उसकी प्रेरणा का स्रोत भी जनता से तथा देश से वही प्रेम था, जो उनके पूरे जीवन को एकसूत्रता प्रदान करता है।

वे अपनी जनता से प्यार करते थे, उसे शिक्षित तथा सुखी देखना चाहते थे, इसीलिए जब उन्होंने सोवियत रूस जाकर स्वयं अपनी आँखों से वहाँ जनता को शिच्चित तथा सुखी और एक नया स्वर्ग बनाते देखा तो वे तुरन्त उसके परम भक्त हो गये और फिर आमरण उस भक्ति से उन्हें कोई विच्छित न कर सका। कवि अमरीका से रूस गये थे। उस समय भी सोवियत रूस के विरुद्ध प्रचार का बाज़ार गर्म था। उसकी

निन्दा उन्होंने भी काफ़ी सनी और पचाई थी पर यथार्थ जीवन के चाक्षण प्रत्यक्ष द्वारा उन्होंने उन सारी झठी बातों को अपने लम्बे चोगों पर पड़ी धल के समान झाड दिया और बिलकुल पवित्र होकर सभ्यता के उस नये आलोक के दर्शन किये. और मन्त्रमुग्ध रह गये। 'रूस की चिट्ठी' सोवियत की प्रशस्ति का मृद काव्य है। उसमें कवि में बार बार कहा है कि सोवियत रूस पहुँचकर मैंने अपनी कल्पना के खर्ग को पा लिया है। इसके आगे जाने पर भक्ति मखर रह ही नहीं सकती. उसे मौन होना पड़ेगा. अन्तः सिल्ला फल्यावारा के समान भीतर ही भीतर श्रात्मा को सींचना पड़ेगा। कवि के साथ भी यही हुआ । सोवियत के प्रति भक्ति उनकी प्रकृति का अंग बन गई और उसे वर्षों तक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब मिस रैथबोन ने हमारे देश पर वह कर तथा घृणित प्रहार किया कि भारत को ब्रिटिश शासन से लाम हुआ है, तब कवि ने सोवियत का प्रमाण देकर अपने वज्र स्वर में घोषणा की कि भारत को यदि ब्रिटिश शासन से कछ प्राप्त हुआ है तो वह है दरिंद्रता, रोग, और अशिचा । सोवियत के प्रति उनकी कितनी अचल श्रद्धा थी, इसका कुछ अंदाजा श्रीमती रानी महालनवीस के उस संस्मरण से लगता है जिसमें उन्होंने कवि के अंतिम चणों के बारे में लिखा है और बतलाया है कैसे वह अपनी तन्द्रा से चौंक चौंक कर मास्को के बारे में पूछते थे कि जर्मन मास्को से कितनी दूर हैं. मास्को गिरा वो नहीं।

अगस्त '४५ ]

#### रोमें रोजाँ का स्वर्गवास

रोमें रोलाँ के स्वर्गवास से स्तंमित हो जाना स्वामाविक है। रोमें रोलाँ की कृतियाँ हिन्दी में उसी प्रकार अनूदित नहीं हुई हैं, जिस प्रकार तॉल्सतॉय, गोर्की तथा चेस्रोव की कृतियाँ हुई हैं, इस कारण से केवल हिन्दी साहित्य के पाठक चाहे इस बात को मली भाँति न समझें कि रोलाँ के स्वर्गवास से विश्व के साहित्य-जगत् की कैसी अपूरणीय क्षति हुई है, पर वे सभी लोग जिन्होंने रोलाँ की कृतियों को पढ़ा है और इस बात को जानते हैं कि आज के साहित्यिक जगत् में उनका कितना ऊँचा स्थान था, इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लोगे कि रोलाँ के स्वर्गवास से विश्व-साहित्य में बहुत बड़ी रिक्तता आ गई है। रोलाँ स्वाधीनता, जनतन्त्र और विश्वशान्ति के आधार पर संसार के नव निर्माण के संवर्ष में विश्व के समस्त स्वाधीनता-प्रेमी, प्रगतिशील लेखकों का नेतृत्व कर रहे थे और आज उनके नेतृत्व से वंचित हो जाना, जब कि इतिहास-चक्र तिहत्-वेग से घूम रहा है और प्रतिपल युगविधायक घटनाएँ घट रही हैं, वास्तव में एक कर्र आधात है।

हिन्दी के लगमग सभी पत्र रोलाँ की मृत्यु पर टिप्पणियाँ लिख रहे हैं। अपनी टिप्पणियों में व रोलाँ के जिस रूप को उमारकर सामने लाते हैं, वह एक युद्ध से संतप्त मनीबी का है जो गान्धीजी का भक्त है, शान्ति तथा अहिंसा का उपासक है, भारतीय वेदान्त का पुजारी है और उसी के आधार पर पाश्चात्य तथा प्राच्य सम्यताओं एषं सम्कृतियों का समन्वय कराने के लिए प्रयत्नशील विचारक है। रोलाँ का यह रूप भी सत्य है पर यह उसका आरम्भिक रूप है, और रोलाँ को केवल इस रूप में देखकर हम उसके व्यक्तित्व को पूर्णतया न समझ सकेंगे। क्योंकि रोलाँ ऊँचाई पर बैठा हुआ निर्लिस मनीबी नहीं है जो जीवन की समस्याओं और उसके संघषों से संन्यास ले चुका है, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न की सृष्टि करनेवाले साम्राज्यवादियों के विचद्ध मानवता के युद्ध में स्वयं लिस एक सैनिक है। रोलाँ प्रथमतः संत नहीं, युद्धलिस सैनिक है—स्वाधीनता के युद्ध में लिस सैनिक, अन्याय तथा उत्पीड़न की विरोधी और समता की भिचि पर संसार की स्थापना करनेवाली कान्तिकारी जनता के वर्णयुद्ध में तन की समस्त शाकि और मन के समस्त आवेग से लिस सैनिक। रोलाँ शान्ति तथा अहिंसा का निष्क्रिय उपासक नहीं है। उसने अपने इन्हीं आदशों की विजय के लिए सतत युद्ध उपासक नहीं है। उसने अपने इन्हीं आदशों की विजय के लिए सतत युद्ध उपासक नहीं है। उसने अपने इन्हीं आदशों की विजय के लिए सतत युद्ध उपासक नहीं है। उसने अपने इन्हीं आदशों की विजय के लिए सतत युद्ध

किया। युद्ध का विरोध करने से रोलों का अभिप्राय उस व्यवस्था का विरोध करने से है जिसके कारण युद्ध अनिवार्य हो जाता है अर्थात पूँजीवाद और उसी के चरम रूप साम्राज्यवाद तथा फासिज्म। रक्तपात से क्षब्ध और युद्ध से रहित एक नये जनतांत्रिक संसार की रचना के निमित्त संघर्षशील मानवता के लिए रोलों का महत्व कुछ न होता. यदि वे गगनचुम्बी आसन पर बैठे हुए संत की भौति युद्ध और रक्तपात के कारण ग्लानि के आँस बहाया करते। अधिकांश पत्रों ने इसी रूप में रोलों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह श्रद्धांजलि नहीं, उनकी स्मृति का निरादर है। रालों का एकदम प्रारंभिक रूप उसी प्रकार का हो सकता है, जिस प्रकार से हमारे पत्रों ने उसे प्रस्तुत किया है। पर आज उनके प्रति अपनी श्रद्धां जलि आर्थत करते समय हमें उनके प्रारम्भिक रूप पर नहीं, उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की पूर्णता पर प्रकाश डालना है। रोमें रोलों के दृष्टिकोण में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया. उसे हम क्रांतिकारी •विचारधारा की जययात्रा के रूप में समक्त सकते हैं। रामें रोलों ने जीवन के अपने अनुभव और अपने गहन इतिहास-ज्ञान से इस बात को समझ लिया कि शान्ति चाहने ही से शान्ति की स्थापना नहीं होगी, युग-युगांतर से बड़े-बड़े संत तथा मनीषी शान्ति का सं देश सुनाते आ रहे हैं ; लेकिन तब भी शान्ति की स्थापना तो दर, युद्ध तथा रक्तपात उत्तरोत्तर बढता ही गया है। इस प्रकार रोलॉ को विश्वास हो गया कि युद्ध, रक्तपात अंर अशान्ति का मूल कारण साम्राज्यवाद है और जब तक विश्व से साम्राज्यवाद का विनाश नहीं कर दिया जाता और विश्व में एक ऐसी नई प्रणाली की स्थापना नहीं की जाती, जिसके अनुसार सब राष्ट्र समान होंगे और कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को पराधीन नहीं बना सकेगा, तब तक विश्व में शान्ति की स्थापना नितान्त असमव है। रोलाँ ने स्वीकार किया कि शान्ति के लिए मानवता को भीषण संघर्ष करना पड़ेगा, उन शक्तियों के विरुद्ध जो अपने साम्राज्य-विस्तार की लिप्सा के कारण अशान्ति का मूल कारण हैं। रोमें रोलों के साहित्यिक जीवन का इतिहास बहत ही रोचक है। कोई विचार रोहाँ के मस्तिष्क में कभी जड रूढि बनकर न टिक सका। वे नये विचारों को स्वीकार करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते ये और अपने सामने होनेवाली घटनाओं को रगीन चश्मे से नहीं. निावकार नेत्रों मे देखते थे और उसके आधार पर निष्पद मन से निष्कर्ष निकालते थे. इसीलिए वे उत्तरोत्तर क्रांति की दिशा में विकास करते रहे और एक शांतिप्रेमी मनीषी से एक समाजवादी क्रांतिकारी बने, विश्व-साम्राज्यवाद के प्रबल शत्रु, पराधीन मानवता के बहत बड़े मित्र, विश्वशांति के सब से करूर विनाशक फ्रांसिज्म के भीषण विरोधी और विश्वशांति के सबसे महान् गढ़ सोवियत-संघ के अत्यत आत्मीय सहद बने। इस संबंध में उनकी और गोर्की की मैत्री भी एक ऐतिहासिक वस्त है। इतने विस्तार के साथ इस

प्रभ पर विचार करने का अकेला कारण यह सिद्ध करना है कि हमारे पत्रों ने रोलों को जिस रूप में श्रद्धांजिल अर्पित की है, वह एकांगी और अपूर्ण है। शान्ति की उनकी कामना पुराने मनी बयों की शुमेच्छा मात्र नहीं है, वह शान्ति की स्थापना के लिए एक समाजवादी की क्रांतिकारी कार्य्य-पद्धति है, शान्ति के लिए क्रान्ति का आह्वान है। इसी लिए जब सन् १३१ में जापान ने मंचूरिया की स्वाधीनता का अपहरण किया था और सोवियत रूस पर आक्रमण करने के निमित्त षड्यंत्रों की योजना हो रही थी, तब रोर्हों ने सोवियत के एक महान् हितेषी के रूप में अपना परिचय दिया और सोवियत की रक्षा को विश्वशान्ति की रक्षा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बताया और घोषणा की-मैं सोवियत रूस की रच्चा तब तक करूँगा, जब तक मेरे शरीर में सौँस बाकी है। सोवियत रूस को अपने अपवित्र हाथ लगाने का साहस न करो ! सोवियत की रह्मा या मृत्य !! जब सन् '३४ में रोलों ने महान् फ्रोंच क्रान्तिकारी लेखक आँरी बारबुस के साथ मिल-कर फासिस्त-विरोधी छेखकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया तब उसका भी प्रयोजन यही था कि विश्वशान्ति की रक्षा के लिए साम्राज्यवाद के इस नये रूप फ्रांसिज्म के विरोध में विश्व के सभी शान्ति-प्रेमी लेखक खड़े हों। रोमें रोलों ने उस समय देखा कि फ़ासिज्म विश्व को एक नये साम्राज्यवादी महायुद्ध की ओर ले जा रहा है और इसरे देश के शासकवर्ग उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थित में जिस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंचूरिया, स्पेन, अबीसीनिया की स्वाधीनता को फ्रांसिस्त आक्रमणकारियों से बचाने का नारा बुछंद किया, उसी प्रकार रोखों ने भी सोवियत संघ के साथ मिलकर फ्रांसिज्म के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के निमित्त सभी राष्ट्रों का मोर्चा बनाने को ही विख्वशान्ति की रचा का अमोध अस्न समझा और उसने जिस अंतर्राष्ट्रीय फ़ासिस्त-विरोधी लेखक-संघ की स्थापना की, वह इसी योजना के अंतर्गत । जिस समय रोलाँ ने गांधीजी पर अपनी पुस्तक लिखी थी, उसके विचार पूर्णतया क्रांतिकारी नहीं बन पाये थे, पर तो भी अपनी पुस्तक में उसने बापू का अभि-नंदन पराधीन भारत की स्वाधीनताकांचा के प्रतीक और विश्वशान्ति के निमित्त अहिंसा के एक महान प्रयोक्ता के रूप में किया है। 'विवेकानंद' और 'रामकृष्ण परमहंस' के उसके लिखे जीवनचरित तो भारतीय दर्शन के प्रति उसके इस विश्वास को ही प्रकट करते हैं कि शांति पर आधारित पूर्वीय दर्शन एवं अध्यात्म युद्ध-शिथिल पश्चिम की शांति प्रदान करेगा । इतिहास के संघर्षों की तीवता बढ़ने के साथ-साथ उसके विचारों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन का आना स्वाभाविक था और इस प्रकार विचारों के क्षेत्र में इस महान् यात्रा के फल-स्वरूप शांति का निराकार आदर्श जनस्वाधीनता के आंदोलन के रूप में एक साकार कर्तव्य बना ।

रोमें रोलों की मृत्यु लगभग अस्ती वर्ष की अवस्था में हुई। यों तो जब भी ऐसी

विभ्तियाँ हमारा साथ छोड़ेंगी, हमें दुःख होगा ही। पर इतना अवस्य है कि संबं के, अनथक परिश्रम के अस्सी वर्ष किसा के लिए कम नहीं कहे जा सकते। और इस रूप में यदि हम रोखोँ के स्वर्गवास को देखें तो कोरे शोक के लिए विशेष स्थान नहीं है। जिस व्यक्ति ने पचास वर्ष अपनी छौड़-लेखनी से अन्याय का प्रतिकार करके मानव स्वाधीनता क लिए संवर्ष किया हो, उन विश्राम का अधिकार स्वभावतः मिल जाता है और हमें उसकी मृत्यु पर शोक के औंसू न बहाकर, उसके बताये आदर्शों की प्राप्ति के लिए उसके संवर्ष को चलाते चलने का सङ्कल्प अपने मन में करना चाहिए। उस विभूति की स्मृति के प्रति यही वास्तविक श्रद्धाञ्जलि होगी; उसको सच्चा अमरत्व भी इसी प्रकार प्राप्त होगा। अतः रोलों के आदर्शों की पूर्ति का गुढ़ उत्तरदायित्व हमारे कंशों पर आ गया है। मृत्यु के प्रति यही स्वस्थ दृष्टिकोगा भी है।

रोलों की मृत्यु १६४५ में हुई, यह शोक की बात अवश्य है क्योंकि आज उन सभी आदशों को जिनके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया—क्यिक्त पर व्यक्ति के, जाति पर जाति के, राष्ट्र पर राष्ट्र के अन्याय का मूलोच्छेद, विश्व साम्राज्यवाद का विनाश, फासिज्म का विनाश, सोवियत की विजय, विश्व में सोवियत सम्यता का प्रसार आदि—जनता ने अपने दुई व संघर्ष से वास्तविकता में परिणत करना प्रारम्भ कर दिया है। जिन जनशक्तियों को आन्दोलित करने के लिए उसने आजीवन प्रयत्व किया, वे ही जनशक्तियों आज आन्दोलित और संगठित होकर विश्व-स्वाधीनता और विश्वशांति के उसी के आदशों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं और फ्रासिज्म को हराने के साथ-साथ इस ओर भी प्रयत्वशील हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी बचने न पाये और इस युद्ध के भीषण ध्वस से स्वतंत्र मानवता का जन्म हो, न कि किसी नई पराधी नता की शृंखलाओं में जकड़ी हुई, रक्त के आँस् गिराती हुई मानवता का। यूनान के प्रश्नपर चर्चिल को हुकने के लिए वाध्य करना ब्रिटिश जनता की सबसे हाल की विजय अवश्यभावी और आसन्न है। चर्चिल को छक्न की लिग अवश्व स्वाधीन और आसन्न है। चर्चिल को छक्न लिग स्वाधीन की स्वीकार करना ही पड़ेगा।

यह ठीक है कि रोलों ने फांस को मुक्त देख लिया पर अपने जीवन के अन्य स्वमों को, जो अब यथार्थ में उतारे जा रहे हैं, लेकर ही उसे संसार से कूच करना पड़ा, यह वास्तव में दुःख का विषय है। उसे कितना मुख न होता यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहता और एक नये विश्व में पहुँचकर सदा के लिए अपनी ऑखें मूँदता ? पर तो भी हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अपनी भविष्यद्रष्टा की ऑखों से उसने इस नये संसार को जनमते देख लिया होगा और मरते समय विफलता की रिक्तता का नहीं सफलता के संतोष का अनुभव किया होगा।

इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि रोलों की 'स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें शोक से अधिक अपने उत्तरदायिल के गुरुत्व का अनुभव करना चाहिए, मन में क्रन्दन करने की अपेद्धा उसे संकल्प की दृढ़ता से भर हेना चाहिए और उसके आदर्श को सामने रखकर अपनी हेखनी से उन आदर्शों की स्थापना के कार्य में लगना चाहिए जो उसके जीवन के शक्ति-स्रोत थे। अन्याय का प्रतिकार उसके जीवन और साहित्य का मूल-मंत्र था। 'जान क्रिस्ताफर' का यही संदेश है। अपने निबन्ध-संग्रह 'आइ विल नाट रेस्ट' में उसने इसी बात को कहा है। ऊपर रोलों के जो विचार दिये गये हैं, वे अधिकांश में इसी पुस्तक से लिये गये हैं। अन्याय का प्रतिकार, शोषण का मूलोच्छेद ही वह मूल-मंत्र है, जो हमारे समज्ञ भी होना चाहिये। हमें अन्धानुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी समस्या उनकी समस्याओं से बहुत भिन्न है। पर अन्याय के प्रतिकार की जो स्वश्य धारा रोलाँ के जीवन और साहित्य में सर्वत्र प्रवहमान है, उससे तो हमें प्रेरणा प्रहण करनी ही चाहिए। हमारे चारों ओर अन्बाय और अत्याचार का हाहाकार ही तो है। किसान पर जमींदार का अत्याचार, मजदूर पर मालिक का ग्रत्याचार, गरीब पर अभीर का अत्याचार। इमारी लेखनी को वज्र बनकर इस अत्याचार को उखाड़ फ़ैंकना चाहिए। हमारी पराधीनता पर ही मनुष्यभद्धी व्यापारियों का समुदाय जीता है, उसका अंत हम क्यों नहीं करते ?

मानवता राखाँ को उसके नाबुळ पुरस्कार के कारण याद नहीं करेगी, वह उसे इसि छिए याद करेगी कि उसने विश्व के ळाखों-कराड़ों व्यक्तियों को अपने देश की और विश्व की स्वाधीनता के ळिए जीना और मरना सिखाया। यही उसकी अमरता है। नवम्बर १६४४

## सोवियत का युद्ध-साहित्य

युद्धकाल में सोवियत रूस में जितने अधिक परिमाण में साहित्य-सूजन हुआ है उतना अन्य किसी देश में नहीं। उसका कारण यही था कि देश की संपूर्ण साहित्यिक प्रतिभा उसी ओर लग गयी । सोवियत रूस में ही जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ठोस स्वाधीनता का उपमोग करता है, यह बात संभव थी। और सामान्य नागरिकों से भी अधिक स्वाधीनता का उनमाग यदि उस देश में कोई वर्ग करता है तो वह लेखकों और कला-कारों, बुद्धिजीवियों का वर्ग है ( यहाँ वर्ग से अभिप्राय समुदाय से है, मार्क्सीय शब्दा-वली के वर्ग से नहीं ); वहाँ लेखकों और कलाकारों का वर्ग एक सुविधासंपन्न वर्ग है, राज्य की ओर से लेखक के लिए हर प्रकार की सुविधा जुटाई जाती है जिसमें वह दैनंदिन चिन्ताओं से मुक्त होकर साहित्य-सूजन कर सके, सोवियत जनसमाज के मनोरजन व शिक्षा की सामग्री दे सके। सोवियत समाज के बारे में लिखते हए अनेक लोगों ने छेखकों-कलाकारों की विशेष सुविधासपन्न स्थिति के बारे में बताया है। हाल ही में प्रकाशित जैक चेन लिखित 'सोवियत आर्ट ऐंड आर्टिस्ट्स' शीर्षक पुस्तक में भी इस विषय की महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलती है। उसमें लेखक ने बंताया है कि सोवियत लेखकों को पुस्तकों से जो आय होती है वह सामान्य नहीं है क्योंकि शिह्मा का खूब प्रसार होने से पुस्तकों की खपत वहाँ बहुत होती है इसलिए पुस्तकों के बड़े लंबे लंबे संस्करण होते हैं जिनसे लेखक को अच्छी आय हो जाती है। जहाँ प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों के संस्करण लाख और दो लाख और तीन लाख में हों, और संवियत संव की बीसियों भाषाओं में अनूदित होकर अलग-अलग हों, वहाँ लेखक कितना भाग्यशाली प्राणी है, यह तो किसी लेखक से ही पूछिए! और खास तौर पर हिन्दी लेखक से जिसकी किताब का दो हजार का संस्करण दो साल में निकलना मुश्किल हो जाता है! पुस्तक की आय से जो सुविधाएँ खरीदी जा सकती हैं, वे तो हैं ही, उनके अलावा राज्य अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी जुटाता है, उदाहरण के लिए अज़रवैजान का कोई लेखक यदि क्राज़क़स्तान या युकाइन जाकर अपनी पुस्तक के लिए कोई सामग्री संग्रह करना चाहता है तो न केवल राज्य उसके वहाँ जाने और रहने का खर्चा देगा. बल्कि सामग्री के संग्रह में भी स्थानीय छोगों की हर प्रकार की सहायता दिख्वायेगा।

जिस देश में लेखक की ऐसी सुविधा-सम्पन्न ( सुविधा-मोगी नहीं!) स्थिति हो,

उस देश में लेखक का अपने देश की स्वाधीनता के लिए ( जो कि अन्ततः उसी की स्वाधीनता है ) शस्त्र धारण करना स्वाभाविक ही है। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले युद्ध में लगभग सभी सोवियत लेखकों ने युद्ध का बाना पहना और एक हाथ में अपनी लेखनी और दूसरे में एक रायफल लेकर रणक्षेत्र में आ खड़े हुए। उन्होंने दुश्मन का मुकाबिला अपनी रायफल और लेखनी दोनों से किया। इसीलिए इतने परिमाण में और इतना अच्छा साहित्य वहाँ युद्धकाल में रचित हुआ। लियोनोव, सिमोनोफ, कोर्नोइ चुक आदि के बड़े नाटक, अनेक एकांकी, ग्रासमैन, गोरवतोफ, वांदा वासिलिये-वस्का, इलिया एरेनबुर्ग आदि के उपन्यास ( शोलोखोव के नये उपन्यास के कुछ अंश भी लंदन से निकलने बाले 'सोवियत बीकली' में छपे थे ), तिखोनोव, सिमोनोफ, कतायेफ, शोलोखोव आदि की कहानियाँ, और सैकड़ों-हजारों, युद्ध के रिपोर्ताज जिनमें इलिया परेनबुर्ग के रिपोर्ताजों की अपनी अलग एक शानदार हस्ती है—यह कुछ कम कृतित्व नहीं है। इलिया एरेनबुर्ग ने तो सही अर्थ में दुनिया को अपनी कलम के जोर से एक बार थरी दिया और ससार के साहित्य के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे जब किसी एक लेखक ने एक आततायी का विनाश करने के लिए अपने देश के और अन्य देशों के जनमत को इतने विराट् रूप में जाग्रत और आन्दोलित किया हो, दुश्मन की पराजय में जिसका कृतित्व इतना विशास एवं गौरवशाली हो । सोवियत युद्ध साहित्य के सिंहाव जोकन से यह बात स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से उद्देश्यमूलक साहित्य भी श्रेष्ठ हो सकता है, बरातें उसका आधार साधना पर हो, और उसमें अनुभूति की गहराई और कला की परिष्कृति हो । साहित्य उद्देश्यमूलक होते ही हीन कोटि का हो जाता है, साहित्य की 'स्वतंत्रता' के अभिमानी छोगों की इस अत्यन्त एकांगी युक्ति का खंडन इस सिंहावलोकन से हो जाता है। रही यह बात कि निम्नकोटि का उद्देश्य-मूळक साहित्य भी रचा जाता है, सो इसमें तो काई सन्देह ही नहीं। वह तो बहस ही दूसरी है। वे तो दूसरे ही कारण हैं जो उद्देश्यमूलक साहित्य में किन्हीं घटिया तत्त्वों का समावेश करते हैं। उन कारणों की खोज में जाने पर हमें पता चलेगा कि जिन कारणों से घटिया उद्देश्यमूलक साहित्य की रचना होती है उन्हीं कारणों से घटिया निरुद्देश, सर्वया स्वतंत्र और कला कला के लिए वाले साहित्य की रचना भी होती है। सस्ते प्रचारवादी, कला की दृष्टि से अक्षम साहित्य का उदाहरण देकर यह कहना कि उद्देश्य-मूलक साहित्य अच्छा हो ही नहीं सकता, गलत है। ऐसे बहुत-से साहित्य का उदाहरण दिया जा सकता है ( जिसमें आधुनिक काल में सोवियत साहित्य है ) जो इस बात को प्रमाणित करता है कि स्पष्ट (अनुमित नहीं, यह बात साफ तौर पर कहने की जरूरत है) उद्देश्य कलाकार के सामने हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि केवल उद्देश्य सामने हो, उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक साधना ( जीवन और

कला दोनों ही क्षेत्रों में ) और आवश्यक प्रतिभा (दैंगी प्रतिभा नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति और संस्कार का समन्वित रूप) न हो। तभी सस्ते प्रचारवादी साहित्य की रचना होती है। इसमें दोष यह नहीं है कि लेखक के सामने उसकी कला का उद्देश्य आवश्य-कता से अधिक स्पष्ट था, बल्कि यह कि काफी स्पष्ट न था, नहीं तो उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कितनी और किस प्रकार की साधना अभीष्ट है, यह भी स्पष्ट होता। मगर यह तो विषयांतर हो गया।

सोवियत साहित्य के सिंहावलोकन से क्या तथ्य निकलता है यह हमने देखा। मगर जब हम उसमें जरा और गहराई से घुसते हैं तो हमारे मन में एक शंका जागती है और जब हम उसका समाधान करने चलते हैं तब हमें तसवीर का दूसरा पहलू दिखाई देता है।

अगर हम सर्वोत्तम सोवियत साहित्य को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें तो अधिकांश सोवियत साहित्य में (जिसमें युद्ध साहित्य विशेष रूप से शामिल है) हमें एक विचित्र ढंग की एकरसता मिलती है जिसके कारण उसके प्रति हमारे अन्दर विशेष उत्साह नहीं जागता। ऐसा क्यों होता है ? यहीं शंका है जिस पर हमको विचार करना है।

साहित्य की पूर्ण स्वाधीनता ( अर्थात् परिवेश के प्रति उत्तरदायित्वहीन होने का अधिकार ! ) के पुजारी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन न होगा । वह झट कहेगा—नहाँ साहित्य भी Planned होता हो, जहाँ साहित्यकार तक को, जो मुक्त विहग के समान होता है, किसी पूर्वकित्यत योजना के पिंजरे में बन्द कर दिया जायेगा, वहाँ और हो भी क्या सकता है । वैसी परिस्थिति में हास ही स्वाभाविक है !

मगर यह तो शंका का समाधान नहीं ; रंगीन चश्मे और दृष्टि-दोष की दुर्भिसन्धि है। शंका का समाधान अगर वास्तव में इतना सरछ होता तो शंका उठाने की आवश्य-कता ही क्यों पड़ती।

यह शंका सोवियत साहित्य के अन्य प्रेमियों को भी तंग कर रही है। अभी हाल के, प्रगतिशील अंग्रेजी पत्र 'आवर टाइम' में प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक जॉन समरफील्ड के एक छोटे से निवन्ध 'वेटिंग फ़ॉर टालस्टाय' और प्रगतिशील वँगला पत्र 'परिचय' में चिन्मोइन शेहानवीस के लेख 'साहित्य ओ समाजतान्त्रिक परिकलाना' में कुछ कुछ ऐसी ही समस्या का विवेचन हाल में हमने देखा। समरफील्ड ने प्रश्न उठाया है कि क्यों इस युग ने अपना टाल्सटाय नहीं पैदा किया ? और कब तक हमें टाल्सटाय के लिए प्रतोद्धा करनी पड़ेगी? बँगला लेख के अद्धीश में भी अधुनातन सोवियत साहित्य का ही प्रश्न उठाया गया है।

सोवियत साहित्य के बारे में कोई मन्तव्य प्रकाशित करना इसिए कठिन हो जाता है कि हमें अपेंच्या थोड़ा ही सोवियत साहित्य अंग्रेजी के माध्यम से मिल पाता है। उसके आधर पर समस्त सोवियत साहित्य के प्रसार पर कुछ कहना कठिन है। मगर तब भी जो भी साहित्य हमारे सामने है, और वह भी कम नहीं है, उसके आधार पर कुछ सामान्य तथ्य निकाले जा सकते हैं।

'उन्नततर समाज का साहित्यिक प्रतिकलन अभी भी आशा के अनुक्य नहीं है, इसिलए असिल्णु न होना चाहिए।' इस प्रसंग में विद्वान लेखक ने दो बातें विचारार्थ रखी हैं जो हमें उपयोगी और महत्त्वपूर्ण लगती हैं। पहली बात तो यह है कि 'नई समाज-ध्यवस्था की स्थापना' के साथ ही साथ उनकी भित्ति पर नई, उन्नततर संस्कृति स्वतः खड़ी हो जाती है—यह मार्क्सीय युक्ति नहीं है। दोनों में ऐसा सीधा सबंध खोजना यांत्रिक दृष्टिकोण का परिचय देना है। इसी यांत्रिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप, 'वामपथी' उत्साह के अनुचित आधिक्य के वशीभूत होकर अक्सर तमाम पुराने साहित्य को 'प्यू इल' या 'बूर्ज्वा' कहकर उसे 'सर्वहारा' साहित्य के मुकाबले में हेय करार दिया जाता है। इस युक्ति में भूल इस स्थान पर है कि इसमें समाज-मानस के ऊपर समाज ध्यास्था के प्रचण्ड प्रभाव पर तो बहुत जार दिया जाता है मगर स्वयं समाज-मानस समाज-ध्यवस्था को कितना प्रभावित करता है यह बात प्रायः उपेक्षित रह बाती है। इसिलए यह आशंका अस्वाभाविक नहीं है कि समाज-व्यवस्था के संग समाज-मानस का जोड़ विठालने के लिए परिकल्पना या योजना के नाम पर जोर-जवर्दस्ती होगी।...

'असल बात यह है कि समाज-व्यवस्था और समाज-मानस एक दूसरे का हाथ पकड़-कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते कभी नहीं देखें गये। दोनों की रफ्तार एक नहीं होती।' कभी एक आगे बढ़ जाता है, कभी दूसरा। समाज-व्यवस्था में परिवर्त्तन दूतगित से आ सकता है; मगर समाज-मानस में परिवर्तन अपेक्षया धीरे-धीरे ही होता है, इसलिए अधीर होने से काम नहीं चलेगा। समाज-व्यवस्था के क्षेत्र में तो क्रान्ति पूर्ण होने आयी, मगर नवीन संस्कृति, क्रान्तिकारी संस्कृति का अम्युस्थान तो अभी अधिक समय लेगा। यह निर्माण की किया में है, उसका निर्माण अभी हो नहीं गया है।

दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है, कि स्वयं सोवियत साहित्य के आदर्शों में परिवर्तन आया है। क्रान्ति के ठीक बाद सोवियत साहित्य में वास्तव घटना का यथा-यथ चित्र देने पर विशेष आग्रह होता था। लेकिन धीरे-धीरे जब कुछ स्थैर्य आया और सोवियत के छोगों ने क्रान्ति के अर्थ को अच्छी तरह समझा, तब इस यथायथ वर्णन का स्थान इतिहासबोध से समृद्ध साहित्य ने ले लिया।

सोवियत साहित्य में आज यही घारा चल रही है-अतीत काल से चड़ी आती

हुई परंपरा के साथ वर्तमान का संबंध जोड़ने का प्रयत । यही चेतना शोकोखोब के उपन्यासों ( एँड क्वायट फ्लोज द डान आदि ), अलेक्सी टाल्सटाय के उपन्यास 'द रोड दु कैल्वरी' और एरेनबुर्ग के उपन्यास 'फाँल ऑफ पैरिस' में मुखर है। इनके अलावा 'चंगेज़ खाँ', 'बादू खाँ', 'दिमित्री दान्स्क्वा' आदि अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सोवियत साहित्य नवीन, क्रान्तिवादी साहित्यादर्श के अनुसंधान के लिए निरंतर प्रयत्वशील है। नयी सांस्कृतिक चेतना अपनी अभिन्यंजना का उपयुक्त माध्यम द्वँ द रही है। यों तो साहित्य सदा ही प्रयोग का क्षेत्र है, पर आधुनिक सोवियत साहित्य के संबंध में तो यह बात विशेष रूप से लागू है। इसीलिए उसके संबंध में विचार करते हुए यह बात निरन्तर ध्यान में रखनी चाहिए।

अब इम समझते हैं कि हमने जो शंका आरंभ में उठाई थी उसका सामान्य समाधान कठिन न होगा, मगर पूर्ण समाधान वह नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर और गहरे ढंग से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रश्न भी साहित्य के स्थायित्व के मूल प्रश्न से संबद्ध है।

जान समरफील्ड ने सोवियत साहित्य के प्रसंग में यह जो प्रश्न उठाया है कि उसका टाल्सटाय कब जन्मेगा, नहीं प्रश्न हिन्दी के प्रगतिशील साहित्यकारों के सामने इस रूप में उपस्थित किया जाता है कि 'प्रगतिशालों' का प्रेमचन्द कब जन्मेगा ? मुझे बतलाया गया है कि बँगला के प्रगतिशील साहित्यकारों के सामने यही बहुरूपिया प्रश्न इस रूप में आता है कि तुम्हारा रवीन्द्रनाथ कब जन्मेगा ? प्रश्न एक ही है, केवल उसका रूप बदला हुआ है।

प्रश्न ऊपर-ऊपर से देखने पर बड़ा व्यर्थ-सा लगता है, जैसे केवल परिशान करने के लिए किया गया हो ( उसके पीछे यह भाव विलक्ष ल न रहता हो, यह भी मैं नहीं कहूँगा ! ) मगर वास्तव में यह एक गंभीर प्रश्न है। जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 'प्रगतिशीलों' का ( विलक्ष ल अपना, विशुद्ध ! ) प्रेमचन्द आने में अभी कितनी देर है, तो इस प्रश्न का अभिप्राय यह होता है कि प्रगतिशील साहित्यादशों से अनुप्राणित ऐसा महान कलाकार कब हमारे सामने आयेगा जो इस नई क्रान्तिकारी युगचेतना को दृष्टि के उतने ही प्रसार और अनुभूति की उतनी ही गहराई से प्रस्तुत कर सके जितना कि प्रेमचन्द ने युगसन्धि के काल की चेतना को अपनी कृतियों में किया; जो अपनी जनता के सुख-दुःख को उतना ही समझता हो जितना कि प्रेमचन्द समझते थे; जो कला की दृष्टि से प्रेमचन्द से उतना ही अभी बढ़ा हुआ हो जितना प्रेमचन्द तिलिस्म और ऐयारी के उपन्यासों से आगे बढ़े हुए थे। इसी तरह और भी बहुत-सो बातें हो सकता है मगर मोटे रूप में इस प्रभ का यही अभिप्राय है।

यह बात बहुत संतोष देनेवाली है कि प्रगतिशील लेखकों से अब यह प्रभ किया जाने लगा है, क्योंकि इस प्रभ में कहीं यह बात अवश्य लियी हुई है कि इस नये युग की आशा-आकांक्षा को मूर्त रूप देने का दायित्व हमारा है। जिसमें दे सकने की स्मता होती है उसी से तो माँगा जाता है!

अब पहले तो यह बात-साफ कर लेनी चाहिए कि क्या किसी 'वाद की अपने जीवन में स्वीकार करनेवाला साहित्यकार अथवा उसका साहित्य महान हो सकता है ? नहीं, और हाँ, दोनों । नहीं इसलिए कि यदि कोरा 'वाद या कोरी सिद्धान्त-चर्चा साहित्य में रहेगी तो वह जीवन्त साहित्य न होगा, यानी अगर 'वाद किसी लेखक पर इतना हावी हो गया है कि उसने स्वतन्त्र चिन्तन की सभी राहें रूँघ दी हैं या जीवन की विशाल, फैली हुई भूमि पर एक स्वतंत्र संवेदनशील मनुष्य की तरह घूमने की सारी स्फूर्ति छीन छी है, तो निश्चय ही उसमें जीवन का स्वन्दन न होगा। ऐसे साहित्य को इम वादाकान्त साहित्य कह सकते हैं। ऐसा साहित्य अधिक से अधिक अपने रचना-कौशल से पाठक को थोड़ी देर के लिए चमत्कृत कर सकता है, पर स्थायी रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी विशेष जीवन दर्शन को अपनाने या मन की समग्र निष्ठा से ग्रहण करने की स्वतंत्रता छेखक को नहीं है। अगर ऐसी बात हो तब तो इससे बड़ी दसरी परतन्त्रता हो नहीं सकती। मगर ऐसी बात नहीं है। जब किसी बड़े लेखक के 'बादों से ऊपर उठ जाने की बात कही जाती है तब उससे यही समझना चाहिए. उसका एक यही अर्थ हो सकता है कि उस लेखक ने 'बाद से ऊपर जीवन को रखा, किसी 'बाद को भाँग की तरह घोलकर नहीं पी लिया, बल्कि अपने जीवन में उसकी अमिपरीक्षा लेकर उसे अपने जीवन का अनुभूत सत्य बनाया। जीवन की परिस्थितियों और 'वाद (बात को साफ करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ, नहीं तो जीवनदर्शन अधिक उपयुक्त होता ) के परस्पर घात-प्रतिघात से जो चीज, जो भाव, जो विचार उत्पन्न होते हैं उनके खरेपन पर साहित्य का खरापन भी निर्भर होता है। इसमें सन्देह नहीं कि मार्क्सवाद से अधिक जीवन्त. अधिक क्रान्तिकारी, अधिक लोक-कल्याण-मृतक, अधिक सचा वाद ( जीवन-दर्शन ) दुसरा नहीं है मगर उसके संबंध में भी (बल्कि यह कहें कि उसके संबंध में तो और भी ) यह बात बिलकुल सच है कि मार्क्वाद को किताबें-भर पढ़ लेने से या उसकी मान्यताओं को कश्मीरी शाल की तरह ओढ लेने से व्यक्ति के अपने मन को सन्तोष मले मिले, मगर उससे बात नहीं बनती यानी कोई नयी बात नहीं पैदा होती, यानी उस बात में ताकत नहीं आती । बात में ताकत तो तब आती है जब उसके पीछे, उसकी छोटी से छोटी बात के पांछे जीवन का, व्यक्ति के निजी अनुमनों का, अनुमूति का प्रमाण हो। तभी दर्शन जीवनदर्शन बनता है। तभी किसी 'वाद को अपने जीवन

की प्रेरक शक्ति बनाना सार्थक होता है। तभी यह कहना ठीक है कि 'मैं अमुक 'वाद में विश्वास करता हूँ।' यदि 'वाद सत्य के अनुसन्धान में दृष्टि का काम करे, पज्ञमुदी वजन की ढोनेवाली बैसाखी का नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस रूप में जीवन में 'बाद को ग्रहण करनेवाला साहित्यकार कभी पथ से नहीं भटक सकता। उसके साहित्य को वादाकान्त या वादग्रस्त भी नहीं कहा जा सकेगा; उसमें से 'वाद का लोप न हो जायगा, मगर ऐसा लगेगा कि 'वाद का लोप हो गया है; क्योंकि जीवन के धात-प्रतिवात ( मोटी जबान में जिन्दगी की टक्करें ) से 'वाद एक सहज सत्य बन जाता है जो सबसे अपने आपको ( एक प्रकार से बलात्, मगर तब भी अनायास ) मनवा लेता है। जीवन के संघर्षों में ऐसा काई रासायनिक गुण है जिसके कारण लोहे को आने स्पर्धमात्र से सोना बना देनेवाली यह कीमिया संभव होती है। कोरे 'वाद को लोहा इसी अर्थ में कहा कि उसमें एक प्रकार की आपेक्षिक जड़ता है, क्योंकि मैं न तो उस सत्य का अनुसंघान करनेवाला हूँ और न ही मैंने उसे अपने जीवन में फिर से उपलब्ध किया। अपने जीवन में मैंने जब उसे उपलब्ध किया तब उसमें वह चमक-दमक आयी, वह निखार आया जिसका संकेत सोने में है। छेखकों के लिए इमारी इस बात का सचाई परखना बहत आसान है। आप दो कहानियाँ या कविताएँ लिखिए। एक में आप खब भारी-भरकम मार्क्वादी शब्द-जंजाल का प्रयोग कीजिए या जीवन के उन पहलुओं के चित्रण से भी बाज न आइए जिनका आपको रची-भर परिचय नहीं यानी आप मज-द्रों के बारे में लिखिए, बावजूद इसके कि आपने एक असली, जीता-जागता मजद्र न देखा हो, न उससे बात की हो ; किसानों के बारे में लिखिए, बावजूद इसके कि आपने एक गाँव की शकल न देखी हो और मेरी ही तरह आपको यह तक न मालूस हो कि किस महीने में कौन-सी फसल होती है, गेहूँ जाड़े में होता है कि गर्मी में ! अपनी इस रचना में आप अपने मन की सारी व्यथा, सारा आक्रोश, वर्ग-संघर्ष आदि मार्क्वाद के सारे अनिवार्य सत्य उँडेलकर रख दीजिए... और फिर उस रचना को अपनी अल-मारी में रख दीजिए। फिर एक दूसरी चीज लिखिए जिसमें आप अपने मार्क्वाद को भूल जाइए यानी उसे अवचेतन में ही रहने दीजिए और ऐसी कोई कथावस्त उठाइए जिससे आपका निकटतम परिचय है, जिसने आपके मन को सबसे अधिक आन्दोलित किया है, पीड़ा पहुँचाई है या सुख पहुँचाया है, जिसने आपके मन के किसी पूर्वकालिक संस्कार को सबसे निर्मम रूप में आघात पहुँचाया है। इस कथावस्तु को अथवा भाव-वस्त को आप अधिक से अधिक अकृतिम ( जिसका अर्थ कलाहीन नहीं है ) प्रकृत ढंग से व्यक्त कीजिए, मार्क्वादी सिद्धान्तों की स्थता का प्रमाण जुटाने की कोशिश मत कीजिए, उल्टे उससे बचिए । फिर अपनी ये दोनों रचनाएँ अपने इष्टमित्रों को, साहित्य-रसिक बन्ध-बान्यव को सनाइए। छोगों की जो प्रतिक्रिया होगी उससे आपके मन में

सन्देह न रह जायेगा कि आपकी कीन-सी रचना सफल हुई है और कौन-सी विफल और साथ ही यह कि क्रान्तिकारी चेतना के प्रसार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही आपको किस प्रकार की रचना करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी दूसरी रचना में किसानों-मजदूरों का नाम भी न हो। हो सकता है कि उसमें आपने किसी पारिवारिक समस्या की जिटलता का ही दिग्दर्शन कराया हो। हो सकता है कि उसमें आपकी व्यक्तिगत किसी समस्या पर ही दृष्टि डालो गयी हो। कथावस्तु चाहें जो हो, चूँकि उसमें आपकी अपनी अनुभूति का स्पन्दन होगा, इसलिए उस रचना में भी जीवन होगा, शक्ति होगी, पाठक का हृदय छू सकने की, उसे हँसा या रला सकने की क्षमता होगी। रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुभूति का ही खरा सिक्का चलता है (कोरे 'वाद पीछे छूट जाते हैं; 'वादों को भी अनुभूति के माध्यम से आना पड़ता है)। बिना गहरी, सच्ची अनुभूति के समर्थ साहित्य की रचना नहीं हो सकती। यह बात सामंतयुगीन साहित्य के लिए या पूँजीवादी साहित्य के लिए जितनी सची थी और है, उतनी ही सची आज के क्रान्तिकारी, सर्वहारा साहित्य के लिए भी है।

. यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या दूसरे प्रकार का साहित्य सामाजिक जनक्रान्ति की दृष्टि से महत्त्व रखेगा ? अत्यन्त अनुभूति-प्रवण होते हुए भी अगर कोई रचना आज की वैषम्यमूळक समाज-रचना को बदछने में योग नहीं दे सकती तो उसका मूल्य विशेष न होगा, इसमें सन्देह नहीं ; मगर क्या कोई रचना आज की वैषम्यमूलक समाज-रचना की बदलने में इसी कारण योग नहीं दे सकती कि उसमें किसानों-मजद्रों की चर्चा नहीं है ? क्या घर की इकाई में क्रान्ति की आवश्कयता नहीं है ? क्या नयी और पुरानी मान्यताओं का संघर्ष अकेले राजनीति के प्रांगण में हो रहा है ? क्या वही संघर्ष स्पष्ट या प्रन्छन्न रूप में किंचित् छोटे पैमाने पर हमारी पारिवारिक व्यवस्था के क्षेत्र में नहीं हो रहा है? समाज की एक आवश्यक, आधारभूत इकाई परिवार है। क्या समाज की क्रान्ति में ही पारिवारिक व्यवस्था की क्रान्ति भी निहित नहीं है ? अब' व्यक्ति-मानस को छीजिए। मैंने अपने कुछ मित्रों को ऐसी कविताओं पर नाक-भौं सिकोड़ते देखा है जिनमें कवि अपने अंतह द को. मानसिक संघर्षों और सन्देहों को व्यक्त करता है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी रचनाएँ सब अच्छी या प्रगतिशील होती हैं या यह कि उनमें प्रतिक्रियाशील तत्त्वों का समावेश नहीं हो सकता। हो सकता है और होता है। मगर इस बात का निर्ण्य तभी हो सकता है जब प्रत्येक कविता पर, उस की शैली चाहे जो हो,स्वतन्त्र रूप से विचार हो। किसी कविता को केवल इसलिए उपेक्षा की दृष्टि से देखना कि उसकी शैली व्यक्तिमूलक ु है, बिलकुष असंगत, सारहीन बात है और नये साहित्य के विकास में बाधा पहुँचाती है। 'विग्रुद्ध' साहित्य और 'विग्रुद्ध' कला की प्रतिक्रिया के रूप में 'विग्रुद्ध सर्वेहारा साहित्य'

या इस तरह की कोई माँग एक आत्महन्ता माँग है। व्यक्तिमूलक होने मात्र से कविता उपेक्षणीय नहीं हो जाती। ब्यक्ति के युगों के संस्कार आज बदल रहे हैं. उनमें भी क्रान्ति आ रही है, सभी चेतन व्यक्तियों में चतुर्दिक भयंकर मानसिक संघर्ष चल रहा है। युगसन्धि के इस द्विधा-पीड़ित मनुष्य का गायन कवि नहीं तो और कौन करेगा ? स्वयं अपने मन के संवर्ष को व्यक्त करने के लिए कवि के पास गान के अलावा और कौन-सा माध्यम है ? और क्या इस प्रकार की रचना करके कवि सामाजिक जनक्रान्ति में योग नहीं दे रहा ? प्रगतिशील साहित्य का क्षेत्र बहुत विशाल है। वह इतना विशाल है कि उसमें सबका अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार अपनी शैली में रचना करने का अवकाश है। कोई कवि यदि प्रकृत्या या किसी समय व्यक्तिमूलक शैली में रचना करता है, जिसका राजनीतिक आशय उतना मुखर नहीं है तो उसे इसी नाते प्रगतिशीलता की कोटि से खारिज करने की प्रवृत्ति कविता के भविष्य के लिए घातक है। समाज की इकाई व्यक्ति है। अतः व्यक्ति की उघेडबुन भी समाज के लिए महत्त्व रखती है। उससे संबंध रखनेवाली रचना भी प्रगतिशोल हो सकती है, सारी बात दृष्टिकोण की है। किव का दृष्टिकोण यदि पुराना है, पीछे की ओर ले जानेवाला है, समाज के ऊपर व्यक्ति को बिठाल देनेवाला है, तो रचना प्रगतिशील न कहलायेगी, लेकिन यदि कवि का दृष्टिकोण स्वस्थ मानसिक संघर्ष का है, जिसमें व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध को समाज और व्यक्ति दोनों के मंगल के दृष्टिकोगा से सलझाने का भावात्मक प्रयास होगा तो कविता को प्रगतिशील कहना चाहिए।

इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रगतिशील 'वाद का प्रयोजन निजी अनुभृति का स्थान लेना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देना है, जिसमें व्यक्ति जीवन के उन विशाल खण्डों का अनुभव प्राप्त करे जो हमारे सामाजिक जीवन की धुरी हैं और जो सम्प्रति इस प्रतीचा में हैं कि क्रान्ति की चिनगारी उन्हें ख़ूकर उजागर कर दे। हमें यह कहने मे तिनक भी सङ्कोच नहीं है कि 'वाद को इस भाव से ग्रहण करनेवाले साहित्यकार की सृष्टि 'वादाकान्त' तो न होगी, और चाहे वह जो हो। इसी अर्थ में समर्थ साहित्य वादाकान्त न होते हुए भी अपने युग के किसी न किसी 'वाद ( उसे चाहे जो कहकर पुकार लीजिए ) को शक्ति पहुँचाता है और प्रत्यक्ष नहीं ( और अधिकाशतः प्रत्यक्ष नहीं ) तो परोच्च रूप में।

अब हमें यह देखना है कि 'प्रगतिशील साहित्यादशों' से अनुप्राणित ऐसा महान् कलाकार कब हमारे सामने आयेगा जो इस नई क्रान्तिकारी युग-चेतना को दृष्टि के उतने ही प्रसार और अनुभूति की उतनी हीगहराई से प्रस्तुत कर सके जितना कि प्रमचन्द ने युगसन्धि के काल की चेतना को अपनी कृतियों में किया; जो अपनी जनता के मुख-दुःख को उतना ही समझता हो जितना कि प्रेमचन्द समझते थे; जो कला की दृष्टि से प्रेमचन्द से उतना ही आगे बढ़ा हुआ हो जितना प्रेमचन्द तिल्सिम और ऐयारी के उपन्यासों से आगे बढ़े हुए थे।...'

इस प्रश्न में ही यह बात निहित है कि ऐसा साहित्यकार अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए उस बात पर तो कोई बहस नहीं है।

अब इस सवाल का एक सीधा-सादा चलता हुआ जवाब तो यह है कि प्रेमचन्द या रवीन्द्रनाथ जैसी साहित्यिक विभूतियाँ रोज-रोज नहीं पैदा होतीं। यह एक चलत् जवाब तो है ही, मगर उसके साथ ही साथ उसमें सत्य का अंश भी है।

जो युगान्तरकारी कलाकार होते हैं वे अपने युग तक के सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को अपने अन्दर समाहित कर उसी के आधार पर भविष्य-विधान करते हैं। आधुनिक हिन्दी गद्य के जन्मदाता भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ऐने ही युगान्तरकारी कलाकार थे। उन्होंने अपने युग तक के संचित विक्रास की तो रूप दिया ही, उसकें साथ ही साथ उन्होंने भविष्य-विकास का पूर्वरूप भी दिखलाया । भारतेन्दु के बाद प्रेमचन्द ने भारतेन्दु के बाद के सारे विकास को अधिकृत किया, भारतेन्दु और उनके मण्डल के साहित्यिकों के कहने के ढंग ( भाषा, शैली आदि ) और कही हुई बात में जो चीजें बीजरूप में वर्तमान थीं, उन्हें प्रेमचन्द ने पूरी तरह विकसित किया और उसके साथ ही साथ कुछ नये बीज भी बोये जैसा कि प्रत्येक युगान्तरकारी साहित्य-कार करता है। वे बीज उर्वर भूमि पर पड़े हैं और उनमें से नये अंकुर और नये पौदे फूटे हैं और निरन्तर फूट रहे हैं। मगर अभी ऐसा एक कोई साहित्यकार नहीं हुआ है जो इस क्रांतिकारी युग को पूरी तरह वाणी दे सके । उपन्यास और कहानी और विशेषकर कहानी के क्षेत्र में काफी प्रौढ़ साहित्य रचा गया है जो कहानीकला और कथावस्तु दोनों ही की दृष्टि से, विशेषकर कहानीकला (टेकनीक) की दृष्टि से, प्रेमचन्द से किसी हद तक आगे बढ़ा हुआ है। अज्ञेय की 'रोज', यशपाल की 'परदा', राघाकृष्ण की 'एक लाख सत्तानवे हजार...', चन्द्रकिरण सौनरिक्सा की 'बेजुबाँ' आदि कई कहा-नियों के नाम लिये जा सकते हैं जो भावगांभीर्य और सुघर कलात्मकता में प्रेमचन्द की 'कफन' की परम्परा को आगे बढ़ाती हैं। कई साल पहले कांतिचन्द्र सौनरिक्सा ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि प्रेमचन्द के बाद की कहानी प्रेमचन्द से एक हजार कदम आगे हैं! इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने अपने उत्साह के आवेश में यह जो दर्पस्फीत उक्ति की है उससे उसका बचकानापन ही टपकता है; मगर उसके बावजूद हमें यह तो स्त्रीकार करना ही होगा कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी कहानी ने विकास किया है और वह विकास बहुत सामान्य नहीं है। पिछले दस-बारह बरस की कहानियाँ उलटने

पर अनेक ऐसी कहानियाँ मिल जायँगी जो प्रेमचन्द की श्रेष्ठ कहानियों की तुलना में रखी जा सकती हैं; मगर जब हम नये साहित्य के समूचे कृतित्व पर दृष्टि डालते हैं तो प्रेमचन्द के मुकाबले में वह सचमुच कमजोर और फीका जान पड़ता है। मगर सन्तोष की बात यह है कि नई जीवन-दृष्टि की अनुप्रेरणा से पर्याप्त मात्रा में साहित्य-सर्जन हो रहा है। नये साहित्य के इस परिमाण में ही यह संभावना निहित है कि निकय् भविष्य में प्रगतिशील कहानियों का सामान्य कलात्मक स्तर ऊँचा हो जायगा। जिस निद्धंन्द्र रूप में, प्रचुर परिमाण में प्रगतिशील कहानियों इधर कुछ बरसों से लिखी जा रही हैं, उन्होंने प्रगतिशील हिन्दी कहानी के कलात्मक सौंदर्य की अभिवृद्धि में भी योग दिया है।

हमने ऊपर कहा कि प्रेमचन्द का साहित्य अपने युग के सार्वत्रिक विकास का पुञ्जीभूत रूप है, और केवल इतना ही नहीं, उस पूरे विकास को करायत्त कर सकने के कारण हं। उसमें भावी की प्रतिश्रति भी मिलती है। आर्यसमाज के प्रभाव के अन्तर्गत समाज-सुधार की चेतना और तिलक तथा गांधीजी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्रीयता की चेतना, दोनों के अधिक से अधिक उन्नत, अधिक से अधिक उदाच रूप हमें प्रेमचन्द में मिलते हैं और चूँकि एक स्वतंत्रचेता, निर्मीक, दैनंदिन राजनीतिक दाँव-पंच से पृथक् साहित्यकार होने के नाते वे अपनी मान्यताओं के स्वामाविक तर्क की अंतिम परिणति से घबराये नहीं, इसलिए गांधीजी के प्रभाव में रहते हुए भी सोवियत रूस, भावी भारत के रूप-विधान, वर्ग-साहचर्य आदि प्रभी पर उनके विचार गांधीजी की सामाजिक परिकल्पना की सीमाओं में बँधकर नहीं रह गये, प्रेमचन्द स्वतत्र रूप से कुछ निष्कर्षी पर पहुँचे जिन्हें आज भी हम उग्र, और यदि क्रान्तिकारी नहीं तो क्रान्ति का समीपवर्ती तो कह ही सकते हैं। उनके सामाजिक निष्कर्ष निश्चय ही ऐसे नहीं थे जो आज के क्रान्तिकारी विचारक अथवा साहित्यकार को पूर्ण सन्तोष दे सकें, मगर उन्होंने मध्य-वर्गीय संस्कारों से मुक्त होकर अने क समस्याओं पर विचार किया, यह बात असंदिग्ध कप में कही जा सकती है। उनका साहित्य भारतीय ग्राम-जीवन का दर्पण है; उसकी सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कमजोरियाँ और ताकत की बातें उसमें प्रतिबिम्बत हैं। प्रेमचन्द ने एक किसान के दृष्टिकोण से किसानों के बारे में लिखा है। किसानों की समस्या के सैद्धान्तिक निरूपणा में जो किमयाँ हैं उनके मूल में भी किसान के प्राचीन संस्कार-विजद्भित दृष्टिकाण की स्वाभाविक अक्षमता और सीमाबद्धता है। प्राचीन संस्कारी से एक करके नये विश्वास को जन्म देनेवाले क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन का अभाव या निर्बछता भी वह एक वड़ा ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण प्रेमचन्द उस दिशा में आमूल कान्ति का पथ देखने में असमर्थ रहे।

हिन्दीभाषी क्षेत्रों में आज भी किसान-आन्दोलन ऐसी शक्ति को नहीं प्राप्त हुआ

है कि वह समर्थ लेखकों की जीवन-दिशा को या भावधारा को बिलकुल बदलकर उस ओर उन्मुख कर दे, या नये क्रान्तिकारी किसान-लेखकों को जन्म दे। इस देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह आन्दोलन बल और वेग में बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस ओर सबलतर साहित्यिक प्रयास हो रहे हैं। हम समझते हैं कि इन आरंभिक प्रयासों में इस बात की प्रतिश्रुति है कि जैसे-जैसे यह आन्दोलन शक्तिशाली होगा वैसे-वैसे उसके साहित्यिक प्रतिफलन भी अधिक समर्थ होंगे। किसान-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नवीन बँगला उपन्यासी को देखने से हमारा यह विश्वास दृढ होता है। उनमें बंगाल के क्रान्तिकारी किसान-आन्दोलन का सतेज स्वर सुनाई पड़ता है। अतः हमारा यह विश्वास सकारण है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों, मुख्यतया युक्तप्रांत, बिहार और मध्यप्रान्त में क्रान्तिकारी किसान-आन्दोलन के और भी जोर पकड़ने पर किसान-जीवन की व्यथा और आक्रोश, जीर्ग्शीर्ग पुरातन के ध्वंस और नये के निर्माण की चेतना को स्वर देनेवाला प्रगतिशील साहित्य निश्चय ही समर्थ होगाँ । अभी उक्त आन्दोलन इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह सच्चे अथों में समर्थ ठेखकों का ध्यान बलात् अपनी ओर खींचकर उनसे वैसी रचनाएँ कराये। कुछ नये लेखकों ने किसान-जीवन पर आश्रित कहानियाँ, उपन्यांस, कविताएँ लिखी हैं। उनको देखकर यह कहना ठीक जान पड़ता है कि इस दिशा में केवल उन लोगों के प्रयास genuine, सच्चे, समर्थ, प्राग्यवान् साहित्य की श्रेणी में आते हैं जिनका गाँव के जीवन से संपर्क है। जिन लेखकों का गाँव के जीवन से दूर का भी परिचय नहीं है, उनकी रचनाएँ एक विचित्र क्लान्तिकर कृत्रिमता के बोभा से कराहती रहती हैं। उन्हें अगर hothouse proletarian (!) साहित्य कहा जाय तो कुछ बुरा न होगा। हमने देखा है, ऐसी रचनाओं का तटस्थ साहित्यकारों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। बिना चित्रित जीवन के गम्भीर परिचय के साहित्य में वह चमत्कार पैदा ही नहीं हो सकता जो सीधे-साधे न्यस्त स्वार्थीवाले लोगों को छोड़कर शेष सभी पाठकों के हृदय को, चाहे वे जिस भी विचार-धारा के हों, स्पर्धा कर सके, अपने सामर्थ्य से आकृष्ट कर सके।

प्रगतिशील साहित्य मुख्यतया किसानों, मजदूरों और निम्न मध्यवर्ग का साहित्य है। किसान-विषयक साहित्य के संबंध में हमने मोटे रूप से विचार किया। मजदूर-विषयक साहित्य के संबंध में भी बहुत हद तक वही बात ठीक है। निम्न मध्यवर्ग प्रगतिशील साहित्य द्वारा काफी सफलतापूर्वक चित्रित हुआ है, यह बात निःसंकोच रूप में कही जा सकती है। उसका कारण भी यही है कि अधिकांश प्रगतिशील लेखक निम्न मध्यवर्ग के ही है।

हमारा राष्ट्रीय आन्दों रून जिस हद तक और जिस सतही और सामयिक रूप में २२९ सोवियत का युद्ध-साहित्य किसानों के जीवन से संप्रक्त था, उसको ध्यान में रखते हुए प्रेमचन्द का किसान-जीवन का परिचय असीम था। यह बात कहना आवश्यक है कि प्रेमचन्द को किसानों के जीवन का परिचय, उनकी भावनाओं का ज्ञान अनेक किसान-कार्यकर्ताओं से अधिक था। जबतक ऐसे प्रगतिशील माहित्यकार नहीं आगे आते जो किसानों किंवा मजदूरों के सुख-दुःख को, उनकी आशा-आकांक्षा को कम से कम उतना जानें जितना क्रान्तिकारी किसान अथवा मजदूर संगठक जानते हैं तब तक 'प्रगतिशील' प्रेमचन्द के आविर्भाव में देर है, ऐसा ही समझना चाहिए! और वह देरी इतिहास-सम्मत है क्योंकि हमारे सतेज राष्ट्रीय आन्दोलन के जिस स्तर पर पहुँच जाने के बाद प्रेमचन्द का जनम हुआ, हमारा क्रांतिकारी आन्दोलन अभी उस स्तर पर नहीं पहुँचा है। इसलिए जो लोग अभी से प्रगतिशील प्रेमचन्द की माँग करते हैं उन्हें सामाजिक विकास के नियमों का ठीक ज्ञान नहीं है, ऐसा ही समभूना चाहिए। सन् ४७ ]

### प्रेमचन्दु: एक परिचय

प्रेमचन्द का जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस का जन्म इस बात की परोच्च स्वीकृति थी कि देश में स्वतंत्रता की काफी सशक्त चेतना उस समय वर्तमान थी। स्वतंत्रता की भावना वातावरण में थी। इसिल्प् यह स्वामाविक था कि प्रारंभ से ही प्रेमचन्द पर उसका प्रभाव पड़े।

प्रेमचन्द का जन्म १८८१ में हुआ था और उनकी साहित्यिक प्रौढता का काल वहीं था जब कि बंगाल में बंगभंग-विरोधी और स्वदेशी आन्दोलन जोरों के साथ चल रहे थे। ये आन्दोलन इतने शक्तिशाली थे कि वे आसानी से बंगाल की भौगोलिक सीमा को पारकर समस्त देश के और नहीं तो कम-से कम पढे-लिखे और सोचनेवाले वर्ग की चेतना को प्रभावित कर सके। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस की महरवाली राजनीति अभी विधानवाद के दलदल में ही फुँसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे कुछ दूसरे माध्यम भी थे, जिनमें देश की स्वातंत्र्य-चेतना अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रही थी। जब एक समूचे देश में आजादी की भावना घर कर जाती है तब अकेली ठप्पेवाली राजनीति का ब्यौरा देने से काम नहीं चलता। भीतर ही भीतर न जाने कितने आवेग-उद्धेंग जन-मन को आलोड़ित करते रहते हैं। वे सदा इतने शक्तिशाली तो नहीं होते कि घटनाचक को बदल दें; लेकिन उनका प्रभाव भी धीरे-धीरे पड़ता रहता है और उस हद तक वे इतिहास के निर्माण में योग देते हैं। यह भी सच है कि बहुधा अखबार की सुर्खियों में उनका नाम नहीं आता, मगर वह लेखक किस काम का जो केवल उन्हीं वातों का हवाला देता है जिनका नाम मोटी-मोटी सर्खियों में आता है। छेखक का काम वस्तु-जगत् के परिवर्तनों को ही छिपिबद्ध करना नहीं है: उसका काम यह भी है कि वह मनुष्य के मन के भीतर होनेवाले परिवर्तनों को भी लिपिबद्ध करे। और जैसा कि हम जानते ही हैं, भारतीय मानव का मन उस काल में अत्यन्त आन्दोलित एवं क्षुब्ध या । उसकी अभिव्यक्ति मिली राष्ट्रीय आन्दोलन में जो विधानवाद की अप्राकृतिक सीमाओं से अवरुद्ध होते हुए भी उस परिस्थिति में एक जाग्रत देश का सबसे मजबूत, संगठित, आगे बढ़ा हुआ कदम था। मगर कांग्रेस के नेतृत्व में चलनेवाले इस आन्दोलन के अलावा एक आन्दोलन और था, आतंकवाद का आन्दोर्जन, जो व्यक्ति की वीरता और आत्मोत्सर्ग की भावना पर आधारित था

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जन-आन्दोलन के हथियार के रूप में इस आन्दोलन की विफलता अवश्यंभावी थी, क्योंकि उसका आधार जनचेतना नहीं थी; मगर इतना होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी 'ऐक्शनों' ने भी उस समय हमारी जनता के मन में अंग्रेज गुलाम बनानेवालों के विरद्ध पवित्र घृणा का संचार किया और उसे आजादी के लिए छड़ने को जगाया। सन् १६०८ में भारतीय श्रमिकंवर्ग ने पहली बार राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। उसी वर्ष बंबई के श्रमिकंवर्ग ने लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की। इसलिए यह कहना ठीक है कि इस शती के पहले दशाब्द में ही सतेज श्रमिक आन्दोलन का प्रथम उन्मेष दिखाई दिया, वही आन्दोलन जो आज इमारे समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अपरिहार्य अंग बन गया है।

कांग्रेस की सीमा के बाहर चलनेवाले ये आन्दोलन समस्त राष्ट्रीय आन्दोलन की गहराई और उसके प्रसार को कई गुना बढ़ा रहे थे। उन्हीं के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन सजे-सजाये ड्राइंगलम के बाहर निकलकर सड़क पर आ सका, जहाँ लोग संघर्ष कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, लड़ रहे थे। उनके बिना कदाचित् वह आन्दोलन सजे-सजाये कमरों में ही सीमित रह जाता जहाँ कुछ बड़े विचच्चण उदारपंथी राजनीतिज्ञ शासकों के समक्ष पेश की जानेवाली स्मारकलिपि का मसविदा बैठे तैयार किया करते थे।

प्रेमचन्द ने इसी गम्भीरतर राष्ट्रीय जागरण का अभिनन्दन किया, केवल उदार-पंथियों के नेतृत्व में चलनेवाले कांग्रेस आन्दोलन का नहीं। सन् १९०१ के आसपास प्रेमचन्द ने अपना पहला उपन्यास 'श्यामा' लिखा। मुझे बताया गया है (किताब अब उपलब्ध नहीं है) कि उसमें प्रेमचन्द ने बड़े सतेज, साहसपूर्ण स्वर में ब्रिटिश कुशासन की निन्दा की है। वही भावधारा उस काल की कई कहानियों में मिलती है। इन कहानियों का संग्रह, संभवतः १९०६ में 'सोजेवतन' के नाम से हुआ। यह किताब फीरन जब्त कर ली गयी। इस किताब के प्रकाशन से उसके लेखक को जो उस समय गवर्नमेंट नामल स्कूल में अध्यापक था, बड़ी-बड़ी किटनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि लेखक को अपना असली नाम 'धनपतराय' त्यागकर एक छन्ननाम या उपनाम 'प्रेमचन्द' अपनाना पड़ा। इस पीढ़ी के लोगों के लिए यह एक खासी रोमांचकारी कहानी है; लेकिन इससे इस बात का कुछ आभास मिलता है कि अभी कुछ ही काल पहले तक हमारे शासक देश पर कैसे विकट ढंग से डण्डे के जोर पर राज करते थे, और तब से अब हम कितना आगे बढ़ आये हैं।

अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचन्द पूर्णरूप से जनवादी थे। वे अपनी जनता को अच्छी तरह जानते थे; वे उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी

कलम का इस्तेमाल जनता के हित में लड़नेवाली चमकदार तलवार के रूप में किया। सभी मामलों में, चाहे वे राजनीतिक हों, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, किसी बात के अच्छे और बरे की उनकी एक और अकेली कसौटी यह थी कि उससे जनता को फायदा पहुँचता है या चोट लगती है। इसीलिए उनकी रचनाओं में हमें एक व्यावहारिक ढंग का 'समाजवाद' दिखाई पड़ता है। यह सही है कि उसमें बहुत-सी खामियाँ हैं जिनमें से कुछ बड़ी संगीन हैं ; लेकिन मोटे रूप में उनके निष्कर्ष अधिकांशतः सही हैं। उनके सामाजिक निष्कर्षों में कोई गलती न रह जाये, इसके लिए प्रेमचन्द को वैज्ञानिक समाज-वादी बनना पड़ता, जो कि वे नहीं थे। लेकिन वे जनता के संग कंघे से कंघा मिलाकर खंडे हए. इसीलिए सत्य उनके साथ था, इतिहास उनके साथ था। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह बात स्वामाविक जान पड़ती है कि मारतीय पुनर्जागरण के महान लेखकों में वे ही ऐसे हैं, जो अपने सामाजिक निष्कर्षों में क्रांतिकारी या वैज्ञानिक समाजवाद के सबसे समीप हैं। वैज्ञानिक समाजवाद और प्रेमचन्द के अपने वैचारिक विकास में सामंजस्य स्थापित करनेवाला तत्त्व है जनता। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों प्रेमचन्द अपने वैचारिक जगत् में भ्रमण करते हुए भी कभी सत्य के पथ से, समाजवाद के पथ से, बहुत दूर नहीं भटके। उनके निजी अनुभवों ने उनके विचारों का निर्माण किया था। पढने के व्यसनी होने के नाते किताबों से भी उन्होंने सीखा अवस्य ; लेकिन उससे कहीं अधिक उन्होंने सीखा जीवन से। इसीलिए अगर कोई रचना-कालकम से प्रेमचन्द्र के उपन्यामीं और कहानियों को पढ़े, तो बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बिना भी वह इस बात को सहज ही लक्ष्य कर सकता है कि प्रेमचन्द विचारों की दिशा में क्रमशः समाजवाद के पास पहुँचते जा रहे थे।

प्रेमचन्द की पुस्तकों में समाजवादी या समाजवाद-उन्मुख विचारों का निरन्तर स्थायी रूप से प्रवेश राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास से पृथक् तो नहीं है, अग्रगामी अवश्य है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर दशा में जनवाद के सिद्धान्तों का ही आश्रय लेते हुए, उन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों में ऐसे विचारों के प्रचार किया जिन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन ने क्रमशः स्वीकार किया। जैसे-जैसे आन्दोलन का आधार और ज्यापक हुआ और उसमें जनता के नये और अधिकं क्रान्तिकारी अशों का प्रवेश हुआ, वैसे-वैसे इन नये अंशों के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन की मान्यताएँ भी बदलीं और वह क्रान्तिकारी जनता की आर्थिक और साभाजिक न्याय की माँगों को स्वीकार करने पर विवश हुआ। इस तरह प्रमचन्द ने प्रत्यच्च प्रमाणित कर दिया कि एक महान् लेखक सामाजिक जीवन का इतिवृत्तकार ही नहीं होता, बल्कि द्रष्टा भी होता है जो अपने स्वप्न को भविष्य के पर्दे पर फ्रेंकता है।

जीवन में जनवादी, साहित्य में यथार्थवादी प्रोमचन्द ने जीवन को जैसा दिखा

वैसा ही उसे चित्रित किया। उन्होंने रोमांस के इन्द्रधनुषी रंगों या अध्यातमवाद के गहरे खाकी रंगों को सत्यदर्शन में बाधक नहीं होने दिया। इसीलिए उनका चित्रण इतना सचा और प्रमावोत्पादक है।

लेकिन उनके उपन्यासीं और कहानियों में अनेक स्थलों पर गलत सुर बजा उठता है। पाठकों ने लक्ष्य किया होगा कि कभी-कभी कहानी का अन्त बाकी कहानी से बिल-कुल मेल नहीं खाता। ऐसी दंशा में लेखक कथा के स्त्राभाविक विकास पर अपने आपको लादता-सा जान पड़ता है। इसका परिगाम यह होता है कि कहानी का प्रकृत विकास तो उसे एक प्रकार के उपसंहार की ओर ले जाता है, और कहानीकार की पूर्वनिश्चित योजना उसे मिन्न या कभी-कभी विपरीत दिशा में जाने को विवश करती है। जब भी ऐसा हो, उसे कहानी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य समक्तना चाहिए। और अब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है?

ऐसा इसलिए होता है कि लेखक अब तक पूँ जीवाद द्वारा पोषित कुछ भ्रान्तियों का बन्दी है। पूँजीपतिवर्ग स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के आदर्शी की घोषणा करता है लेकिन उन साधनों का आयोजन नहीं करता जिनके द्वारा इस मौखिक आदर्श को जीवन में चरितार्थ किया जा सके। और इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि वह वास्तविक समता स्थापित कर नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं विषमता पर आधा-रित है--जाति-जाति में वैषम्य, स्त्री-पुरुष में वैषम्य, अमीर-गरीब में वैषम्य। इसीलिए यह कहा जाता है कि पूँजीवाद के अन्तर्गत 'स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व' केवल एक युद्ध का नारा है, जिसका उपयोग वर्द्धिष्णु पूँ जीपतिवर्ग सामंतवादी एकतंत्र के विरुद्ध लड़ते समय करता है। मगर धीरे-धीरे जब स्वयं उसका हास होने लगता है और उसके ् अंदर विकास के तत्त्व एकदम निःशेष हो जाते हैं तब यह नारा पहले से भी अधिक खोखला हो जाता है, क्योंकि विकास अवरुद्ध होने और हास आरंभ होने के साथ-साथ उसकी रही-सही वास्तविकता भी नष्ट हो गयी रहती है और वह क्रमशः एक ऐसा झुठा नारा हो जाता है जिसे सनकर सभी सच्चे जनवादियों के कान जैसे जल उठते हैं। लोग अगर पूँ जीवाद के वास्तविक रूप को जान जायेंगे, तो उसका खेल-तमाशा खत्म। इसीलिए प्रॅंजीवाद हर तरह के भ्रामक परिधान से अपने को ढँक कर अपनी उस बास्तविकता को छिपाना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही बातें संपव हैं; लेखक इस जाल को समभ भी सकता है और नहीं भी समभ सकता। अगर समझ लेता है, तो वह उस मार्ग पर पहुँच जाता है जो उसे अनिवार्यतः समाजवाद की ओर ले जाता है; और जब तक वह नहीं समझता तब तक वह भूलमुलैया में चकर-सा खाया करता है, और कमी अपने गन्तव्य पर नहीं पहुँचता । सत्य तव तक उसके हाथ से छूटा रहता है।

प्रेमचन्द की ग्यारहर्वी वार्षिकी के समय इस छोटी-सी टिप्पणी के निमित्त द्वारा उनकी पावन स्मृति को ताजा करने में हमारा उद्देश्य केवल यह दिखलाना है कि जीवनपर्यन्त काल्यनिक स्मतंत्रता, काल्यनिक समता और काल्यनिक न्याय की बुर्जुआ भ्रान्तियों से संघर्ष करने के बाद प्रेमचन्द अपने अन्तिम दिनों में निश्चय ही उस मार्ग पर आ गये थे, जो समाजवाद की ओर ले जाता है। इसका पहला इंगित 'गोदान' में है, होरी के चरित्र में। यहां बात प्रेमचन्द ने और भी विस्तार के साथ और एक वैचारिक गुत्थी को सुलभाने के रूप में 'मंगलसूत्र' में कही है जा उनका अतिम और अपूर्ण उपन्यास है। अपनी बात के प्रमाण में मैं 'मंगलसूत्र' से एक छोटा-सा उद्धरण देना चाहता हूँ:

'पं० देवकुमार ( उपन्यास के नायक-छे० ) को धमिकयों से झकाना असंभव था, मगर तर्क के सामने उनकी गर्दन आप ही आप झक जाती थी। इन दिनों वह यही पहेली सोचते रहते थे कि संसार की कुत्यवस्था क्यों है ? कर्म और संस्कार का आश्रय लेकर वह कहीं न पहुँच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अगर सारा विश्व एकारम है, तो फिर यह भेद क्यों है ? क्यों एक आदमी जिन्दगी-भर बड़ी से बड़ी मेहनत करने पर भी भूखों मरता है, और दूसरा आदमी हाथ-पाँव न हिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है ? यह सर्वात्म है या घोर अनातम! बुद्धि जवाब देती : यहाँ सभी स्वाधीन हैं, सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती, सबको समान अवसर कहाँ है ? बाजार लगा हुआ है। जो चाहे वहाँ से अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है। मगर खरी-देगा तो वही जिसके पास पैसे हैं। और जब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सबको बराबर का अधिकार कैसे माना जाय ? इस तरह का आत्ममंथन उनके जीवन में कभी न हआ आ। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही न सकती थी, पर उनके सामने ऐसी कोई गुल्बी न पड़ी थी जो इस प्रश्न को वैयक्तिक अंत तक छे जाती। ××× कहाँ है न्याय ? कहाँ है ? एक गरोब आदमी किसी खेत से बार्ले नोचकर खा छेता है। कानून उसे सजा देता है। दूसरा अमीर आदमी दिनदहाड़े दूसरों को ख्टता है, और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ आदमी तरह-तरह के हथियार बाँचकर आते हैं और निरीह, दुर्बल मजदूरों पर आतंक जमाकर अपना गुलाम बना लेते हैं। लगान और टैक्स और महसूल और कितने ही नामों से उसे लूटना ग्रुरू करते हैं, और आप अंबा-लंबा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंगरेलियाँ मनाते है। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार ? यही न्याय है?

'हाँ, देवता हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे । उन्हें अब भी संसार धर्म और नीति

पर चलता हुआ नजर आता है, वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो ? कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो ! देवता वह है जो न्याय की रक्षा करें और उसके लिए प्राण दे दे। अगर वह जानकर अनजान बनता है, तो धर्म से गिरता है। अगर उसकी आँखों में यह कुन्यवस्था खटकती ही नहीं, तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी; देवता किसी तरह नहीं। श्रौर यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवताश्रों ने ही भाग्य और ईश्वर द्वारा भिक्त की मिथ्याएँ फैलांकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने कब का इसका अन्त कर दिया होता, या समाज का ही अन्त कर दिया होता जो इस दशा में जिन्दा रहने से कहीं अच्छा होता। नहीं मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिन्दों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं है, जड़ता है। आज जो इतने ताल्लुकेदार और राजे हैं, वह अपने पूर्वजों की छट का ही आनन्द तो उठा रहे हैं! × ×'

अंब इसके बाद क्या कुछ कहने की गुंजायश रह जाती है ? नवंबर '४७ ]

## प्रेमचन्द्र और हमारा कथासाहित्य

प्रेमचन्द की नवीं वार्षिकी के अवसर पर जब हम अपने कथासाहित्य के लिए प्रेम-चन्द का महत्त्व ऑकने चलते हैं तब हमें पता चलता है कि अभी उनके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमें बहुत काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह कहना तो गलत होगा कि हिन्दी कहानी की प्रगति प्रेमचन्द के देहावसान के बाद सर्वथा अवरुद्ध रही है पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे युग ने अभी अपना प्रेमचंद नहीं उत्पन्न किया है। प्रेमचंद उत्पन्न करने से अभिगाय ऐसा कलाकार उत्पन्न करने से है जिसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण तथा साथ ही व्यापक हो कि वह आज की वास्तविकता की, आज के जनजागरण को, जनआन्दोलन को उसके समस्त प्रसार तथा समस्त गहनता के साथ लिपिबद्ध कर सके। हमारी राष्ट्रीय चेतना आज उस जगह पर नहीं है जहाँ प्रेमचंद के समय में थी। वह ज्यादा व्यापक भी हो गयी है और ज्यादा गहरी भी, हमारे युग को आज प्रेमचन्द की दृष्टिवाले कलाकार की ज़रूरत है। यह विचार आते ही हमारा मन घोर विषाद से भर उठता है कि आख़िर प्रेमचन्द का देहान्त इतनी कम उम्र में क्यों हुआ। सचावन साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते, लोग बड़े मज़े में सत्तर सत्तर साल की आयु तक जीते हैं। यों तो गरीब, गुलाम देश में जहाँ आदमी खाये बिना दूटा रहता है, एचावन साल की उम्र कुछ कम नहीं है। प्रेमचन्द ने जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ो तकली फें उठायीं और जीवन भर ग़रीबी के भाले से अपना तन छिदवाया, उसको देखते हुए भी सत्तावन साल काफ़्ती ही कहा जायगा। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह होता है कि ऐसा समाज कब आयेगा जिसमें हमारे छेखक ( और सभी साधारण जन भी ) खूब लंबी लंबी उम्रें पायेंगे।

प्रेमचन्द ने उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं के कथासाहित्य के लिए को कुछ किया है उसे देखकर और उसके बारे में सोचकर हमें थोड़ी देर को स्तंभित हो जाना पड़ता है। अन्य किसी साहित्यकार ने दोनों भाषाओं के लिए समान रूप से इतना महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। पर हिन्दी कथासाहित्य के लिए उनकी जो देन हैं, हमें उसी पर सक्षेप में विचार करना है। साहित्य के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आधुनिक कहानी श्रीर उपन्यास मारत को पश्चिम की देन है। इसका यह अभिनाय नहीं है कि हमारे प्राचीन साहित्य में कहानी है ही नहीं। पंचतन्त्र, बृहत्कथा, जातक आदि कहा-

नियों के ही प्रन्थ हैं; लेकिन वे कहानियाँ आज की कहानी की परिभाषा में नहीं आतीं। वे सभी नीतिविषयक कहानियाँ हैं और किसी न किसी सिद्धान्त को प्रति-पादित करने के लिए लिखी गयी हैं। आधुनिक कहानी भी किसी न किसी सिद्धान्त को, जीवन के किसी न किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है ; लेकिन अपने सिद्धान्त को प्रस्तुत करने में कलाकार की चतुराई इसी बात में व्यक्त होती है कि उसके चित्रण में सिद्धान्त गौण सा रहे प्रच्छन रहे और मुख्य बात रहे िन्हीं विशेष घटनाओं की भूमिका में पात्रों का परस्पर संघर्ष, अन्तर्द्वन्द्व, परिस्थितियों से उनका संघर्ष, उनका मानसिक आवेग-प्रवेग । इस अर्थ में गद्य कहानी हमें प्राचीन साहित्य में नहीं मिलती। प्राचीन हिन्दी कथासाहित्य में भी इस प्रकार की कहानियों का सर्वथा अभाव है। प्रेमचन्द के पूर्व उपन्यास कोड़ियों की संख्या में लिखे जा चुके थे लेकिन उन उपन्यासों में अधिकतर घटनावैचित्रय छोड़ और कुछ न होता था। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों पर विचार करते समय यह पृष्ठभूमि हमें सदैव अपनी आँखों के सामने रखनी चाहिए : तभी हम प्रेमचंद का ठांक मृत्यांकन कर सकेंगे. उनकी सची महत्ता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। यह कह देना काफी नहीं है कि प्रेमचद ने दर्जनी उपन्यास लिखे श्रीर सैकड़ों कहानियाँ लिखीं और उनमें उन्होंने किसानों की दुर्दशा और मध्यवर्ग की क़रीतियों का क़ुशलतापूर्ण चित्रण किया। यह तो उन्होंने किया ही पर इतना ही नहीं किया उन्होंने । उन्होंने हिन्दी साहित्य में आधुनिक उपन्यास और आधुनिक कहानी को जन्म दिया। ठीक यही कार्य उन्होंने उर्द साहित्य में भी किया। उर्द साहित्य में भी प्रेमचंद के पहले कथासाहित्य के क्षेत्र में तिलिस्म और ऐयारी का बोलबाला उसी प्रकार था जिस प्रकार हिन्दी में। दोनों साहित्यों में उन्होंने आधुनिक उपन्यास और कहानी को जन्म दिया पर प्रेमचंद की अजरता-अमरता का रहस्य इससे भी आगे बढने पर मिलता है। वह रहस्य यह है कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में अपने युग की सबसे क्रान्तिकारी, सबसे प्रगतिशील शक्तियों का हमेशा साथ दिया। प्रमचन्द का साहित्य एक प्रगतिशील समाज-सुधारक का साहित्य है, सुधारवादी समाज-सुधारक का नहीं। सुधारवादी सुधारक समाज-सुधार में इसिछिए दिलचसी लेता है कि वह समाज के प्राने ढाँचे को थोड़े बहुत सुधार व परिवर्तन के साथ बचा लेना चाहता है क्योंकि उसे उस पुराने ढाँचे से बहुत अधिक मोह है। वह समाज में आमूल परिवर्तन लाने की बात न केवल नहीं सोचता बिलक उससे बहुत घबराता है। वह तो बहुत बड़ी बड़ी कुरीतियों को ज्यों त्यों दूर करके उसी पुराने समाज को अमरत्व देन का उद्याग करता है! प्रेमचन्द ऐसे सुधारक नहीं हैं। यह सच है कि वे प्रारंभ से ही अपनी सभी कृतियों में क्रान्तिकारी समाज-सुधारक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनका क्रमिक विकास देखा जाय

तो यह बात स्वध हो जायगी कि उनका दृष्टिकोण समय के साथ साथ, जीवन की वास्त-विकता के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ बदलता और क्रान्तिपूर्वी होता गया है। जीवन की कटतम वास्तविकता के परिचय से प्रोमचंद का सुधारक भयभीत नहीं हुआ, उसने और बल प्राप्त किया-सुधारवादिता को छोड़ने और क्रान्ति का मार्ग लेने का बल। चूँ के प्रेमचन्द को पहले से ही जीवन का कोई क्रांतिकारी, सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं या और वे अपने अनुभव से ही क्रांतिमुखी हुए थे, इसलिए उनके साहित्य में निरन्तर सधारवाद और क्रांति का संघर्ष दिखलायी पड़ता है। ऐसी बहुत सो रचनाएँ मिलेंगी जिनमें उनका दृष्टिकोण बिलकुल सधारवादी है। फिर ऐसी रच-नाएँ मिलेंगी जिनमें लेखक सुधारवाद और क्रांति के मार्गों के संधिस्थल पर खड़ा ह्या दीखेगा। फिर ऐसी रचनाएँ भी कुछ कम न मिलेंगी जिनमें लेखक का दृष्टिकोण क्रांतिकारी है। रचनाक्रम को ध्यान में रखते हुए यदि हम तनिक बारीकी से उनकी कृतियों पर विचार करें तो हम स्पष्टतया काळानक्रम से सुधारवाद के तत्त्वों का हास और कान्ति के तत्वों का विकास होते देख सकते हैं। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता ही उनकी अजरता-अमरता का रहस्य है। उनकी पंक्ति पंक्ति में पराधीन, दुःखी, शोषित भारत के प्राणा बोलते हैं। आज हमें फिर एक प्रेमचंद की आवश्यकता है। आज जब कि कुछ न्यस्त स्वार्थो राले लोग सोवियत रूस के विरोध में माँति माँति की झुठी बातों का प्रचार कर रहे हैं. हमें प्रेमचन्द की स्वस्थ सोवियत भक्ति के अचल प्रवतारे की आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता हमें आज इसलिए और भी थी कि हमारा राष्ट्रीय जीवन हिन्द-मुसलिम ग्रह्युद्ध की आग में ध्वस्त हा जाने की आशंका से बोझिल है। ऐसे समय में प्रेमचंद की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि आज उनकी लेखनी की सारी शक्ति दस गुने वेग से दोनों सम्प्रदाय के लोगों में सद्भाव की सृष्ट करने में लगती। जो कार्य बड़े बड़े पूँजीवादी राजनीतिज्ञ अपने दृष्टिकोण की एकांगिता तथा संकीर्णता के कारण नहीं कर पाते, वहीं कार्य प्रेमचन्द अपनी उदाच लेखनी से करते, इसमें सन्देह नहीं। किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए भी हमें आज एक प्रेमचद की आवश्यकता है। यह किसानों और मज़दूरों ही का युग है: इस युग में उनके सच्चे प्रतिनिधि कलाकार की आवश्यकता थी। हमें इस बात का पका विश्वास है कि आज जनता का सचा प्रतिनिधि कलाकार प्रेमचंद के पगचिह्नों पर चलकर ही बनेगा।

अक्तूबर सन् १४५ ]

# 'अपने ही देश में हम परदेशी हैं'

पत्रकार-सम्मेलन के अवसर पर एक बहुत पुराने साहित्यिक बन्धु से मेंट हुई। हिन्दी के अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हैं। सम्मेलन का वक्त हो गया था, मगर कार्रवाई ग्रुक्त होने में अभी देर थी, क्योंकि म्युनिसिपल भवन के जिस बड़े कमरे में हम लोगों की सभा होनेवाली थी उसी में डा० काटजू के समापितत्व में प्रयाग के उद्योगपितयों की एक सभा हो रही थी, जिसके सामने इतना विशद कार्यक्रम था कि लगभग चालीस अखबार-नवीसों का वहीं बरामदे में चहलकदमी करना भी उसकी दीर्घता पर कोई भी प्रभाव नहीं रख सका। लिहाज़ा हम दोनों ने बरामदे में परेड करने का खयाल छोड़ दूर पड़ी हुई चपरासियों की बेंच पर जाकर आसन जमाया—सच पूछिए तो हम लोग जो वहाँ बरामदे में परेड कर रहे थे, चपरासियों से अधिक कुछ न थे!

पत्रकारों से बातचीत पत्रिकाओं पर आयी और साहित्य-चर्चा गुरू हो गयी। मित्र ने प्रेमचन्द की 'ईदगाह' कहानी की चर्चा की। मैंने कहा कि हाँ, मैंने पढ़ी है। मित्र ने कहा—तुमने और बहुत-सी चीज़ों के साथ पढ़ी होगी, पढ़ने का सिल्सिला चलता रहा होगा और उसी में तुमने वह कहानी भी पढ़ी होगी। मैंने हामी भरी। मित्र ने कहा—तब तुम्हें वह अनुभूति न हुई होगी जो मुझे हुई, क्योंकि मैंने वह कहानी ऐसे वक्त पढ़ी जब बहुत दिनों से कुछ भी पढ़ने का वक्त नहीं मिला था, न उसके बाद ही फिर बहुत दिन तक कुछ भी पढ़ने का मौका मिला . थिल हो गयी तिबयत, मुदें को जैसे किसी ने कोई करेंट छुला दी और वह उठकर खड़ा हो गया...काश कि मेरे पास कोई ऐसा जादुई कैमरा होता जो उस वक्त की उनकी तसवीर उतार लेता। मैं उस वक्त की उनकी मंगिमा को बयान नहीं कर सकता। कोई दो मिनट तक उनकी वह अपूर्व भावावेश की स्थित रही, सचा भावावेश। मैंने अपने मन में कहा—ईदगाह कहानी का आज एक सचा रसज़ पाठक मिला, जिसने सचमुच उसका रस लिया।

फिर और भी बहुत-सी बातें उन साहित्यक मित्र ने कहीं। बोले—बी आर फारे-नर्स इन आवर ओन कन्ट्री (अपने ही देश में हम परदेशी हैं)...हमारा सोचने का ढंग, हमारा कहने का ढंग सब विदेशी है...उनका कहने का मतलब था कि जब तक हमारे नये साहित्य में से विदेशीयन नहीं जायगा तब तक बनता में उसका व्यापक प्रसार संभव न होगा। बात मुझे बहुत माकूल जान पड़ी।

580

'मैं तो भाई देहाती आदमी हूँ और इतना जानता हूँ कि कहानी को सफछ तब कहो जब देहातियों की एक जमात उसे सुनकर सिर हिलाने लगे या कुछ कह चले। वही असली test (परीज्ञा) है। प्रेमचंद इस test में सोलहों आने सफल उतरते हैं। जब चाहो, जितनी बार चाहो, आजमाकर देख लो \*\*\*'

अनोखें विश्वास के संग यह बात कही गयी थी और मेरे मन पर एक अमिट-सी छकीर खींच गयी।

यह बात स्त्रीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हमारे नये, प्रगतिशील, साहित्य में बहुत कुछ ऐसा है जो कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह कसौटी टीक है, यह शायद साहित्य में प्रगतिशीलता के सभी समर्थक कमोबेश स्वीकार करेंगे। जब हम जनता का साहित्य रचने की बात करते हैं तब उसी जनता को अपना निर्णायक मानने में हमें क्या सगत आपित्त हो सकती है ? यदि कोई साहित्यकार इस अभिजात-वर्गीय ( हाई-ब्राउ ) भावना का शिकार है कि जनता मूर्ख और अशिक्षित है, इसलिए उनके साहित्य का रस नहीं है पाती, तो यह स्वयं उस साहित्यकार की जड़ता है; प्रगतिशील साहित्यकार में तो यह मनोभाव नितान्त अक्षम्य है। उत्तर भारत की जो जनता, सूर, तुलसी, कनीर और प्रेमचंद के साहित्य की रसज्ञ है, वह यदि हमारे साहित्य से आन्दो-लित नहीं हाती, या सदा एक-सी आन्दोलित नहीं होती तो हमें ज़रा रुककर सोचना चाहिए, हो सकता है दोष जनता का न हो, दोष हमारा ही हो, हो सकता है हमारी अनुभूति अत्यिषक छिछली हो, उसमें सचाई न हो, सचाई का आभास मात्र हो, संवेद्य तथ्य ही शक्तिहीन हो, जो बात हम कहना चाह रहे हों वह महज़ एक पिटा-पिटाया नारा हो, उसमें हमारी अपनी अनुमूति की सचाई का ओज न हो। ये तमाम बातें संभव हैं और यदि हम गंभीरता से आत्मपरीच्या करें तो हमें अपने साहित्य में ये सभी दोष यहाँ वहाँ, कम या अधिक, मिल जायेंगे।

इसका कारण खोजने के लिए भी हमें दूर न जाना होगा। हम समभते हैं हमारा उस जीवन से अभिन्न परिचय नहीं है जिसका हम चित्रण करते हैं। यह अभिन्न परिचय साहित्य को प्राण्वान बनाने के लिए एकदम अपरिहार्य है। इसी सम्बन्ध में यह बात भी लक्ष्य करने की है कि पतनोन्मुख निम्न मध्यमवर्ग के जो चित्र प्रगतिशील साहित्य में भिलते हैं वे बहुत काफी जानदार हैं और उसका कारण यही है कि हम सभी लेखक उसी वर्ग में आये हैं, उसको मीतर बाहर से अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी विभीषिकाओं ने हमारे जीवन की गति को रुद्ध किया है। इसीलिए जब हम उस जीवन के सम्बन्ध में कुछ खिखते हैं तो उसमें हम कुछ अपनी बात कहते हैं, अपना कोई निजी अनुभव पाठक तक पहुँचाते हैं। मगर किसानों मजदूरों का साहित्य रचना इसीलिए

कठिन हा जाता है। हममें से बहुत थोड़े लोगों का गाँव के जीवन से सम्बन्ध है, शायद उससे भी कम लोगों ने मजदरों की जिन्दगी को पास से देखा होगा। तब फिर आप अपनी विषयवस्त लायेंगे कहाँ से ? अपने दिमाग से निकली हुई शकलों को ( उन्हें कठपुतला भी कह लों तो कुछ बुरा नहीं ) किसान या मज़द्र कह देने से या गन्दा काड़ा पहना देने से या उनकी वकालत में कुछ सस्ती भावकता की बातें कह देने से तो समर्थ साहित्य की सृष्टि न होगी, उसमें पाठक के मन में विश्वास जगाने या उसे अनु-कुल ढंग से प्रभावित करने की शक्ति तो आ न जायगी। क्यों कि वास्तव में स्थायी प्रभाव तो सत्य का ही पड़ता है। सुनी सुनायी बातों के आधार पर आप मजदरों के जीवन पर आधारित एक कहानी लिखिए, लोग उस पर नाक भौं िसकोड़ेंगे. उस पर प्रचारवाद का इलजाम लगायेंगे, तमाम बातें करेंगे (मैं न्यस्त स्वार्थों वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक दृष्टि से हमीं आप में से हैं विचारों के क्षेत्र में चाहे थोड़ा बहुत मतभेद रखते हों, पर उस सबके बाद भी अच्छे साहित्य को खोज में रहते हैं ); मगर वे ही छाग गोकीं की कहानी पर या मायाकोवस्की की कविता पर झूमझूम जायँगे, उनकी प्रशंशा करते नहीं अधा-येंगे, और केवल गोकी या मायाकोवस्की नहीं, अन्य लोगों की भी जानदार चीज़ मिलने पर यह प्रश्न नहीं उठायेंगे कि अमुक कहानी अथवा उपन्यास की विषयवस्त कहाँ से ली गयी. अपित उसका रस प्रहण करेंगे। तो असल बात क्या है ? असल बात यह नहीं है कि विषयवस्तु कहाँ से ली गयी या कहाँ से नहीं ली गयी। लोगों को 'प्रोपागैंडा' आदि थोथी बातें उठाने का मौका तब ज्यादा मिलता है जब स्वयं हमारे रचनात्मक साहित्य में दोष होता है, अर्थात् जब वह रसोत्तीर्ग नहीं हो पाता। रसो-चीर्ण साहित्य सामने रख देने पर बड़े से बड़े विरोधी का मुँह बन्द हो जाता है-अगर वह प्रजीपतियों के दकड़े खानेवाला दलाल ही नहीं है तो। आज के हमारे सारे विरोधी पूँजीपतियों के दुकड़े खाते हैं, यह सोचना बहुत बड़ी भूछ है। प्रगतिशीछ साहित्य का आन्दोलन अब उस जगह पर आ गया है जहाँ उसने अपने विरोधियों को घकेलकर हिन्दी साहित्य में अपनी एक सुनिश्चित जगह बना ली है और अब एक ऐसा विशाल पाठक-वर्ग तैयार हो गया है और रोज बरोज़ होता जा रहा है जो रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील आन्दोलन की क्षमता और उसके कृतित्व को देखकर इस प्रश्न पर अपना मत बनाना चाहता है। प्रगतिशील साहित्य के सिद्धान्त मोटे रूप में सुनिश्चित हो चुके हैं, यों तो किसी भी जीवन्त चिन्तन प्रणाली की तरह प्रगतिवादी आलोचनाशास्त्र में निरन्तर विकास हो रहा है और होता ही जायगा।

अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सजीव प्रगतिशील रचनात्मक साहित्य, कहानी उपन्यास कविता आदि, सामने लाकर अपने विकास के इस नये धरातल पर

अपने आन्दोलन की क्रान्तिकारी क्षमता का परिचय दें। और तब हम देखेंगे कि हवा का रख हमने मोड़ दिया है। मगर यहाँबात तब तक संभव नहीं है जब तक हम जनता के दैनंदिन जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके क्रान्तिकारी आन्दोलन से, एक शब्द में कहें तो उनकी भावनाओं और कथावस्तु के भांडार से दूर हैं। मेरी अनेक लेखक साथियों से बातचीत हुई है और हम सभी इस बात को मन ही मन अनुभव करते हैं मगर आवश्यकता इस बात की है कि इम सर जोड़कर सोचें कि कैसे यह चीज़ की जाय। अनेक अड्चनें हैं, सबसे बड़ी अड़चन तो यही है कि हम सब छोगों की ज़िन्द-गियाँ अनेक तरह से उलझी हुई हैं, अकसर तो जीविकोपार्जन में ही बरी तरह फ़ँसी हुई हैं; मगर तब भी रास्ता तो हमें निकालना ही पड़ेगा अगर हम अपने आन्दोलन को और व्यापक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उसकी वास्तविक शक्ति और संभावनाओं को देखकर उसकी ओर स्वतः आकृष्ट हों। हमारे कुछ लेखक मित्र हैं जो मजदूरों या किसानों के राजनीतिक आन्दोलन में अपने पूरे मन-प्रारा से योग दे रहे हैं। मगर साहित्य के प्रवाह से, साहित्य की परंगरा से उनका संबंध विच्छिन्न हो जाने के कारण ( जो कि बहुत हद तक बिलकुल स्वामाविक ही है ) उनकी रचनाओं में कलागत परिष्कार या परिमार्जन की कमी होती है, कला का काफी अभाव होता है। इस प्रकार हम प्रगतिशील साहित्य की दो घाराओं में दो बिलकुल भिन्न प्रकार के दोष देख रहे हैं। एक तो ऐसे लेखकों द्वारा रचित साहित्य है जो बौद्धिक रूप से साम्यवाद और जनकान्ति आदि के आदर्शों को स्वीकार करते हैं और मज़दूरों से केवल बौद्धिक सहानुभूति रखने का दोष लगानेवाले अनेक साहित्यकारों की अपेचा मजदूरों या किसानों को अधिक पास से जानते भी हैं, मगर तब भी इस बात से मुँह नहीं चुराते कि उनका उस जीवन से उतना अभिन्न सम्बंध नहीं है जितना कि होना चाहिए ; वे इस बात को मानते हैं कि जनता से उनके सम्पर्क की कसौटी यह नहीं है कि अन्य विचारधारा के लेखकों की अपेद्धा उनका सम्मर्क जनता के जीवन से अधिक है (दूसरी विचारधारा के केंखक तो इस बात की आवश्यकता को ही नहीं मानते। तब उनसे तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता, पर इस बात का उल्लेख इसलिए आवश्यक था कि यही लोग सबसे अधिक शोर मचाते हैं ; अभी कुछ दिन हुए 'दिनकर' जी ने यही बात 'हिमालय' में कहीं है ) हमारी कसौटी यह है कि जनता के वास्तविक जीवन का सन्दन हमारे साहित्य में सुन पड़ता है या नहीं, हमारी निजी अनुभूति और चेतना की छाप हमारे चित्र पर है या नहीं। इस कसौटी पर कसने पर हमें अपने साहित्य में ऐसी अनेक रच-नाएँ मिल जाती हैं जिनमें रचना का कौशल तो पर्याप्त मात्रा में है जिन्हें हम बखुबी 'क्लेवर राइटिंग' तो कह सकते हैं लेकिन जीवन का स्वन्दन जिनमें कम ही है, जिनकी अनुभूति निर्वल है इसलिए अभिन्यक्ति भी निर्वल है। दूसरी ओर ऐसा साहित्य है जिसे

जनसाहित्य कहा जा सकता है जिसके प्रणेता मोर्चे पर काम करनेवाळे लोग हैं। इस साहित्य में जीवन का स्मन्दन तो काफी है क्योंकि जीवन से, संघर्षों से ही वह निःस्त है मगर रचना-कौशल का काफी अभाव है। इस प्रकार भिन्न कारणों से दोनों ही की प्रभावोत्पादकता घट जाती है और कहीं कहीं बिलकुल नष्ट हो जाती है और तब ऐसी ही रचनाओं को लेकर हमारे विरोधी हम पर चोट करते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रगतिशील लेखक के जीवन में राजनीति और साहित्य का सामंजस्य किस प्रकार हो, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी जर्मन कवि और नाटककार अन्स्ट टोलर ने अपनी आत्मकथा 'आइ वाज ए जर्मन' में एक जगह लिखा है:

कला की सबसे महान्, सबसे विशुद्ध अभिव्यक्ति सदा काल की सीमा से परे होती है, मगर जो किव (सत्य के ?) शिखरों तक पहुँचना चाहता है या (सत्य की ?) गहराइयों में पैठना चाहता है उसे बतलाना होगा कि उसका अभिप्राय किन विशेष शिखरों और गहराइयों से है, अन्यथा वह कभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट न कर सकेगा और अपने युग के लिए भी वह अबूझ ही बना रहेगा।

उसी प्रकार कोई अगर मजदूरों और किसानों के बारे में लिखना चाहता है तो 'मजदूर' या 'किसान' नाम के किसी अहरय अस्पष्ट जीव का चित्र देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उस दशा में न तो चित्र ही साफ होगा और न किसी की समफ में कुछ आयेगा ही। सभी जानते हैं कि मज़दूर या किसान ही नहीं, उपन्यास में जब आप कोई भी चरित्र अंकित करने चलते हैं तो आप किसी भी चरित्र को अच्छी तरह तभी उपस्थित कर सकते हैं जब उस चरित्रविशेष का वास्तविक जीवन में भी कोई व्यक्ति विशेष आधार हो। वही सिद्धांत जब हम अपने बहुत से किसान मज़दूर विषयक साहित्य पर लागू करते हैं तो हमें अपनी कमज़ोरी का कारण माल्यम हो जाता है। जब हम मजदूर की बात करते हैं तो हमारे सामने मजदूर की शकल स्रत की, उसकी वेशभूषा की एक धुँघली धुँचली तसवीर होतो है जो किसी खास मजदूर की तसवीर नहीं है, जो सामान्य रूप से सभी मजदूरों की तस्वीर है, जो चित्र नहीं भावचित्र है। इस भावचित्र

(Ernst Toller: I was a German P. 225)

<sup>\*</sup>Art in its greatest, purest manifestation is always timeless; but the poet who wishes to reach the heights and penetrate the depths must take care to specify particular heights and particular depths, or he will never catch the public ear and will remain incomprehensible to his own generation.

के साथ साथ इमारे मन में होता है मज़दूर श्रेगी पर होनेवाले अत्याचारों के प्रति आक्रोश, जो चीत्कार होकर रह जाता है अगर उसके पीछे अपनी अनुभूति नहीं है। यही वह कमजोरी है जिससे अब हमें अपने साहित्य को मुक्त करना होगा। निरे भाव-नात्मक और निरे बौद्धिक प्रगतिशील साहित्य ने अपना कार्य पूरा कर दिया, इमारे विकास का वह भी एक आवश्यक चरण था; मगर अब हमारे साहित्य में प्रौढ़ता आ चली है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम सतही ढंग से प्रगतिशील समाज-दर्शन का चित्र उपस्थित करनेवाळे साहित्य की रचना से आगे बढ़कर ज़रा और गहरे पैंठें और ऐसा साहित्य दें जो हमारे जन सम्पर्क का अकाट्य प्रमाण दे सके, जिसमें जन-बीवन का स्पन्दन स्पष्ट रूप से विद्यमान हो ; हम मजदूर के बारे में था किसान के बारे में या निम्न मध्यमवर्ग के नवयुवक या नवयुवती के बारे में छिखें तो अस्थिमास विहीन कोई छायाकृति ( phantom ) न खड़ी कर दें, उसके स्थान पर एक जीता जागता मनुष्य हो जिसे हम अच्छी तरह जानते हों, जिसके बाल-बच्चों के संग हम खेले हों, जिसकी समस्याओं को सुलभाने में हमने भी सहानुभूतिपूर्वक योग दिया हा, जिसे हमने संघर्ष करते देखा हो, पराजय के शंकाशील चुण में और विजय के उल्लिख मुहूर्त में, सभी स्थितियों में देखा हो । तभो हमारे साहित्य में वह गुणा आयेगा जो आज युग हमसे माँग रहा है, सत्य का वह प्रचंड आवेग जो प्रत्येक भावना-सम्पन्न व्यक्ति को जन-क्रांति की निर्वन्ध धारा में अपने संग बहा ले जाय।

और यहीं पर साहित्यकार की अग्निदीक्षा का प्रश्न आ जाता है।

साहित्य के बारे में तो बहुत बहस होती है, साहिय का रूप निर्दिष्ट करने का तो बहुत प्रयत्न होता है, मगर साहित्यकार को योग्य और निष्ठावान् साहित्यकार बनाने के लिए किन बातों की आवश्यकता है इस पर ध्यान कम ही दिया बाता है। इसे साहित्यकार का निजी, सुरिद्धित क्षेत्र जानकर छोड़ दिया गया है। मगर हम समक्तते हैं इस सवाल पर भी बहस होनी चाहिए।

एक दिन प्रेमचन्द की एक पुरानी डायरी उलट रहा था। प्रेमचन्द अपनी डायरी में घी दूध श्रीर चीनी का हिसाब लिखने के साथ साथ कहानियों के प्लाट और संपाद-कीय टिप्पणियों के विषय आदि भी लिखा करते थे। जो भी आवश्यक बात ध्यान में आती उसे डायरी में टॉक देते। एक कहानी के प्लाट के अन्त में उन्होंने लिखा था-

You cannot elevate the masses without first elevating yourself (बिना पहले अपने आपको ऊँचा उठाये तुम जनता को ऊँचा नहीं उठा सकते।)

जिस तरह यह सोन्वना भूल है कि साहित्यकार किसी भी सामाजिक स्थिति को

क्रप दे सकता है, उसी तरह यह सोचना भी भूल होगी कि साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रश्न साहित्य से पृथक् है। बिना किसी सामाजिक स्थिति का अंग बने, बिना उसके वातावरण को पूरी तरह अपने व्यक्तित्व और कला में समोये मर्म पर आधात करनेवाले सच्चे साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। केवल बौद्धिक चेतना या सहानुभूति का आश्रय लेनेवाला साहित्य कुल मिलाकर फीका ही होगा। इसिल्ए साहित्यकार के व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न भी साहित्य के निर्माण के बृहचर प्रश्न का ही एक अंग है। साहित्यकार जब तक अपने सिद्धान्तों को अपनी ज़िन्दगी में नहीं उतारता तब तक वे सिद्धान्त मात्र किताबी सिद्धान्त ही हैं और किताबी सिद्धान्तों से महान साहित्य की सृष्टि नहीं होती। साहित्यकार के निजी जीवन की निष्ठा ही उसके साहित्य को शक्ति और ओज देती है, साहित्य का यह एक सनातन सत्य है। इसे काल्पनिक या रोमांटिक आदर्शवाद कहने से काम न चलेगा, साहित्यसृष्टि का यह एक व्यावहारिक सवाल है जिससे आज प्रगतिशील साहित्य को भी दो चार होना होगा।

सन् २१ में स्टिफ़ान ज्याइग को लिखते हुए अन्स्ट टोलर ने यही बात कही थी: अब वक्त आ गया है कि लोग स्वतः अर्थात् अपने विश्वासों की अगरेहार्य निष्ठा से परिचालित होकर अपने विचारों को अपने जीवन में उतारने का साहस प्राप्त करें और इतना ही नहीं वे इस बात को मली प्रकार अनुभव भी करें कि ऐसा करना वास्तव में उनके लिए कितना आवश्यक है। जीवन का मूल्य जीवन के चित्र बनाते रहने में ही शेष नहीं हो जाता, इस सत्य का बोध भी आवश्यक है।\*

अपने प्रगतिशील सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने से प्रयोजन बाह्य वेशभूषा में परिवर्तन कर लेने से नहीं है, यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य वेशभूषा में परिवर्तन करके अपने को सर्वहारावर्ग का हितैषी समभंतेवाले एक बुद्धिजीवी का उपहास करते हुए टोलर ने लिखा है:

एक बुद्धिजीवी ने जबर्दस्ती नाख्नों से नोच नोचकर अपने कोट और पतल्न में बड़े-बड़े सूराख कर लिये। उसका कहना था कि मैं अपनी ज़िन्दगी सर्वहारावर्ग के लोगों जैसो बना रहा हूँ।†

नयी समीचा

<sup>\*</sup> It is about time that men voluntarily, from inescapable devotion, find the courage to live the ideas which they profess. That they see how essential such a life is. That they should give up thinking that life's meaning lies in making pictures of life. (Ernst Toller: Letters From Prison: p. 89)

<sup>†</sup> An intellectual tore large holes in his coat and trousers. He called this giving his life proletarian aspects.

इस बुद्धिजीवी का उदाहरण स्वयं हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। मगर जो स्थापना मूलतः की गयी थी वह अपनी जाह पर कायम है। प्रगतिशील लेखकों को यह सोचना होगा कि कैसे वे किसानों और मज़दूरों के जीवन में अभिन्न रूप से घुल मिल सकें क्योंकि उसके बग़ र उनके जीवन का सम्दन हमारे प्राणों का सम्दन न बन सकेगा और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक युगविधायक साहित्य नहीं रचा जा सकता।

यह एक समस्या है। हर लेखक अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी परिस्थितयों के अनुसार इस समस्या का हल दूँ देगा, दूँ द रहा है। इस ह लिए हमें यदि कहों और असुविधाओं का रास्ता भी लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, क्योंकि युग के प्रति यही हमारा दायिल है।

सन् '४६ ]

#### जन-नाट्यसंघों की आवश्यकता

यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी कला और साहित्य का उहे रेय बन-जीवन का उत्थान एवं संस्कार है तो हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी कि इस उह रेय की पूर्ति का सबसे अच्छा साधन नाटक हैं। धार्मिक नाटकों, रामलीला तथा रासलीला आदि के रूप में नाटक की एक परम्परा हमारे राष्ट्रीय जीवन में अविद्वित्व रूप में दीर्घकाल से चली आ रही है। उसने जनता के जीवन पर केवल धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला है। मनुष्य की सहज सांस्कृतिक भूख को उसने किसी हद तक शान्त किया है। आज सिनेमा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है. किन्त नाटक के महत्त्व को उससे भी कोई ठेस नहीं पहुँची है। एक तो सिनेमा का प्रसार नगरों तक ही सीमित है और देश की बहुसंख्यक जनता गाँवों में रहती है, दूसरे सिनेमा तथा नाटक का प्रभाव भिन्न प्रकार का होता है, नाटक का स्थान सिनेमा नहीं के सकता। 'रामराज्य' अथवा 'भरत-मिलाप' जैसे रामायण की कथावस्त पर ही आधा-रित चित्र रामलीला का स्थान नहीं ले सकते। मन पर उनका प्रभाव बिलकुल भिन्न ढङ्ग का पड़ता है। रामछीला में अपने वीर पुरुषों का मानसिक सामीप्यबोध अधिक होता है, जनता को अपने राम, अपने भरत और अपनी जानकी माता अधिक पास जान पड़ती हैं। शायद यही कारण है कि नाटक की रसानुभूति चित्रपट की रसानुभूति से सर्वया भिन्न होती है। जो बात रामलीला आदि के संबन्ध में ठीक है, वही कम या अधिक सम्पूर्ण 'नाटक' जाति के बारे में भी सच है।

ऐसी परिस्थित में वे सभी राष्ट्रीय माहित्यकार जो इस बात के इच्छुक हैं कि देश-भिक्त का, स्वाधीनता का सन्देश देश के कोने कोने में पहुँचकर जनता को आन्दोलित करे और स्वाधीनता के संग्राम में आगे लाये—और कौन ऐसा साहित्यकार होगा जो यह न चाहता हो—इस बात को स्वीकार करेंगे कि शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में सभी जगह जहाँ भी सम्भव है, जन-नाट्य-संघों की स्थापना होनी चाहिए। आज भी बड़े नगरों आदि में एकाध नाटकमण्डली रहती है लेकिन ये नाटकमण्डलियाँ किसी ऊँचे आदर्श से अनुप्राणित न होने के कारणा कोरी व्यावसायिक मण्डलियाँ बन जाती हैं जिनका उद्देश बहुधा जनमत का संस्कार नहीं, उसकी पतनोन्मुख मनःस्थितियों की तृप्ति होता है। ये नाटक मण्डलियाँ, दो दशकों के बाद भी जो कि स्वाधीनता की

नयी संबोधा

लड़ाई की दृष्टि से तुष्टानी रहे हैं, पारसी रंग-मंच से एक पग भी आगे नहीं बढ़ी हैं और 'शिरीं-फ़रहाद' 'लैला-मजनू' और कुछ 'मिक्त' के नाटकों और 'ज़िन्दा परियों' के अश्लील नाच-गानों में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समभती हैं। सची साहित्यिक नाट्य-एमितियों की संख्या नगण्य है और जो थोड़ी-सी हैं भी वे भी कुछ बहुत उत्साह से कार्य करती नहीं दिखाई पड़तीं। यही कारण है कि जन-रुचि का संस्कार नहीं हो पाता. रंग-मंच का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है और ये व्यावसायिक नाटक-मण्डलियाँ जनता के अन्दर कुरुचि फैलानेवाले नाटकों का प्रदर्शन करने की धृष्टता कर पाती हैं। यह इस साहित्यिकों की अकर्मण्यता का ही फल है कि आज नाटक जनता को स्वाधीनता-संग्राम और सामाजिक कुरीतियों के अभिशाप का मूलोच्छेद करने के लिए जगाने के स्थान पर उसे वासना की कुरुचिपूर्ण भाव-भगियाँ दिखलाकर अफ़्रीम का नशा-सा पिला रहे हैं और देश को ऐसे रसातल में ढकेल रहे हैं जहाँ से उसकी मुक्ति सहज न होगी। जो नाटक राष्ट्र-निर्माण का अस्त्र बन सकते थे, वही आज राष्ट्र के विनाश का साधन बन रहे हैं। इसका उत्तरदायित्व यदि इस साहित्यिकों पर नहीं तो किस पर है ? हमारी स्वाधीनता का आन्दोलन अब अपने विकासक्रम में उस दशा को पहुँच गया है जब कोरे 'जय' चिछाने से काम नहीं चलेगा। स्वाधीनता के आन्दोलन को अधिक गहरे रूप में जनता के मन के अन्दर अपनी जगह बनानी होगी। इसके लिए कोरें आदर्श पर्याप्त न होंगे। हमें जनता के जीवन की दैनंदिन समस्याओं को अपने आन्दो-छन का आधार बनाना होगा। इसके लिए नाटक की चित्रात्मक शैली और भी उपयोगी सिद्ध होगी। अनतक यदि हमने नाटकों की आर समुचित ध्यान दिया होता. तो हमार। रंगमंच उसी प्रकार विकसित दशा में होता जिस प्रकार बंगाल का गंग-मंच है, और विकसित होने के नाते और भी कलापूर्ण ढंग से जनता के पास अपना सन्देश पहुँचा पाता, लेकिन वह बात तो है नहीं। पर तो भी यदि आज भी इस उस ओर ध्यान दें तो कार्य हो सकता है। भविष्य सँवारने के लिए लम्बी-चौडी योजनाओं की नहीं संकल्प के साथ कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता होती है। इन जन-नाट्यसंघों के लिए बहुत रुपये-पैसेकी आवश्यकता न होनी चाहिए क्योंकि उनका साज-सामान बहुत सादा होता है। कम से कम साज-सामान के साथ प्रदर्शन करना ही उनकी विशेषता होती है क्यों कि उनका सक्ष्य एक जगह बैठकर प्रदर्शन करना नहीं बल्कि घूम-घूमकर प्रदर्शन करना होता है जिसमें अधिक से अधिक जनसमुदाय तक पहुँचा जा सके।

आज के युद्ध में जिन दो देशों ने फ़ासिज्म के विरुद्ध सबसे सफल रूप में युद्ध किया है और सच्चे अथों में युद्ध का नेतृत्व किया है वे रूस और चीन हैं। इन दोनों ही देशों में नाटक के महत्व को समभा गया है। उनके प्रतिरोध में उनके नाट्यसंधों

ने कितना और कैसा योगदान किया है, वह अपने आप में एक इतिहास है। रूस की हज़ारों छोटी-बड़ी नाट्य-समितियों और चीन की सैकड़ों नाट्य-समितियों ने जिस प्रकार अपने देश की जनता को अपने स्वाधीनता-युद्ध के लिए जाग्रत और आन्दोलित किया है, वह समीं साहित्यकारों के लिए गर्व की वस्तु है। हज़ारों मील घूम-घूमकर उन्होंने अपने प्रदर्शन किये और चीन की उस अपढ़ जनता तक श्रपने देश का सन्देश पहुँचाया, जो अन्य किसी प्रकार से जगायी ही नहीं जा सकती थी। हमें निश्चय ही उनसे सीख लेनी चाहिए। चीन हमारा पुराना पड़ोसी है और रूस तो आज विश्व-भर को न जाने कितनी बातों की दीचा दे रहा है।

हमें यह जानकर बहुत सुख होता है कि आगरे के जन-नाट्य-संघ ने इस ओर काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। अपने वार्षिक विवरण में अपने उद्देश्य की घोषणा करते हुए वह लिखता है:

'जन-नाट्यसंघ जनता और कलाकार के व कलाकार और जनता के बीच की दूरी को खतम करना चाहता है। इसके लिए वह यत्न करता है कि कला का खीवन से सम्बन्ध पैदा हो, सर्वसाधारण में कला को समझने-जूझने का मादा पैदा हो और कलाकार जनता के अन्तर ( हृदय ) को टटोलता हुआ, उसके मानसिक स्तर को ऊँचा करे।' अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने दो वर्ष में छोटे-बड़े कुल तैंतालीस शो दिये हैं। इन अवसरों के लिए उन्होंने नो ड्रामे, छः बैले ( मूक अभिनय ), बारह नृत्य और अनेक दल-गीत तैयार किये। नाटकों में उन्होंने 'आज का सवाल', 'स्वतंत्रता संग्राम', 'नाजचोर', 'मई दिवस', 'खूनी कौन', 'मूल की ज्वाला', 'कपड़ाचोर' आदि का उल्लेख किया है। मूक अभिनय में 'बंगाल का अकाल', 'मज़दूर की आतमा', 'किसान अन्नदाता', 'एकता की आवाज़', 'लोह की दीवार' और 'अंग्रारा' का उल्लेख है। नृत्य में: 'जनता और साम्राज्यवाद', 'मूल', 'खल्हान', 'यशोधरा और सिद्धार्थ', 'जटायु और रावण', 'अकाल के पूर्व बंगाल', 'आहान' आदि का उल्लेख है।

आगरे का जननाट्यसंघ प्रान्त के दूसरे शहरों के प्रगतिशील लेखकों को राह दिखाता है और हमारे अंदर यह विश्वास भरता है कि धीरे धीरे हमारी कई जननाट्यसमितियाँ काम करने लगेंगी।

जून १९४५ ]

### अमरीकी साम्राज्यवाद का नम्न संस्कृति-विनाशक रूप

'नीग्रो साहित्य' वाले लेख में हमने अमरीका के सम्बन्ध में प्रचलित कुछ भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। वहाँ की भयक्कर नीग्रो-समस्या का उल्लेख करते हुए हमने दिखलाने की कोशिश की है कि स्वतन्त्रता वगैरः की बातें तो महज़ बातें हैं, असलियत तो कुछ और ही है। अमरीकी ढोल की पोल मामूली नहीं है। इधर उसकी जो नयी सरगर्मियाँ हुई हैं, उनके समाचार तो और भी भयावने हैं।

प्रेसीडेंट ट्रुमन साहब के आदेश से 'अन-श्रमेरिकन किमटी' ने अपना काम दस गुने जोर-शोर से ग्रुक कर दिया है। यह किमटी सन् '३० में बनायी गयी थी। सन् ३० में अमरीका में और सारे संसार में जबर्दस्त मन्दी आयी थी। उस मन्दी के समय में मजदूर आन्दोलन पर हमला करने लिए अमरीका के बड़े-बड़े पूँजीपितयों के उद्योग से इस कमेटी का संघटन हुआ था। यह निरे संयोग की बात नहीं है कि फिर ऐसे ही समय में इस कमेटी ने अपनी छान-बीन ग्रुक्त की है जब फिर अमरीका में जोर की बेकारी और मन्दी आनेवाली है। सब उसी मुहूर्त की तैयारियाँ हैं। और अभी से पूत के पाँच पालने में जो दिखायी पड़ रहे हैं उससे मन में संदेह नहीं रह जाता कि अमरीकी साम्राज्यवाद हिटलर और मुसोलिनी के पगचिह्नों पर चलकर फासिज्म की ओर बढ़ रहा है।

इस 'अन-अमेरिकन किमटी' का काम क्या है ? उसका काम है स्वतंत्र चिन्तन की राहों को रूँधना, स्वतंत्र माषण पर ताला लगाना, प्रत्येक स्वतंत्रचेता बुद्धिजीवी, साहित्यकार एवं कलाकार पर कानिस्टिबिल या खुिक्या के दारोगा की-सी निगरानी रखना कि कहीं कोई ऐसी बात न कह दे जिससे अमरीकी श्ररवपित्यों के स्वार्थ को क्षिति पहुँचे। सन् '३० के बाद यह कमेटी सो गयी। क्यों कि इसके सामने कुछ विशेष काम न रह गया। दो तीन बरस में अमरीकी पूँजीवाद का संकट कुछ काल के लिए टल गया और स्थित में आपेचिक स्थैर्य आया। फिर जब नये सिरे से परिस्थिति बिग-इती हुई अनिवार्य माव से नये संकट की ओर बढ़ने लगी, तो महायुद्ध की सरगर्मियाँ ग्ररू हो गयीं। और फिर जब युद्ध ग्रुरू हो गया तब काफी लम्बे असे के लिए घर के झगड़े, पूँजीपितयों और मजदूरों के मगड़े लड़ाई के कारण अगर अस्थायी रूप से सुलझ नहीं गये तब भी कम से कम और अधिक उल्भने नहीं पाये। बुद्धिजीवियों की

ओर से भी विशेष गड़बड़ी न थी-बाहरी राष्ट्र के मुकाबिले में, मोटे रूप से, देश के सभी छोग एक थे। अब फिर नये पूँ जीवादी संकट की बेला समीप है, मन्दी और भीषण बेकारी का नया युग आ रहा है—उस दिन को दूर ठेलने के लिए ही अमरीकी साम्राज्यवाद अपने आर्थिक प्रभुत्व के नये-नये क्षेत्र द्वाँ ह रहा है, मगर तब भी घटना प्रवाह निर्मम रूप से अपनी सुनिश्चित दिशा में बढ़ रहा है। अमरीका की उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ गयी है, मगर जहाँ सभी शक्तियों में परस्पर इतनी होड़ हो वहाँ उसके तमाम माल की खपत के लिए बाजार मिलना असंभव है, उत्पादन का गिरना और बेकारी का आना अवश्यंभावी है। प्रश्न केवल इतना है कि कितने दिन तक उस घड़ी को टाला जा सकता है, कि मन्दी सन् ४७ में आवेगी या सन् ४८ में। वर्ग-संघर्ष का और प्रखर रूप लेना अनिवार्य है। इसीलिए एक ओर तो भयंकर मजदूर-विरोधी काले कानून बनाये गये हैं और दूसरी ओर मनुष्य की सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा, उसके स्वतंत्र चिन्तन पर रोक लगाने के लिए 'अन-अमेरिकन कमिटी' ने अपनी तन्द्रा छोडकर फिर अपनी कार्रवाई ग्ररू कर दी है। और तारीफ करनी चाहिए उन छोगों की जिन्होंने इसका नामकरण किया। जो भी बात कमेटी के अधिकारियों को बुरी छगेगी अर्थात जिसमें तिनक भी प्रगतिशीलता की गन्ध होगी, उसे और कुछ न कहकर 'केवल' गैर-अमरीकी कह दिया जायेगा, अमरीका की परंपरा के विरुद्ध ! इतने से ही बात खत्म हो गयी। बहस की और कोई गुंजांइश ही नहीं। यह नामकरण जिन छोगों ने किया उन्हें निश्चय ही हमारे अपने देश के रुढ़िवादी पण्डितों से प्रेरणा मिली होगी जो अपने मत के विरुद्ध प्रत्येक नयी बात को 'अभारतीय' घाषित करके बहुस पर अपनी अनायास जीत की मुहर लगा देते हैं! बिलकुल उसी तरह जो बात हमें नहीं भाती यानी हमारी थैली को ठेस पहुँचाती है, वह 'अ-अमरीकी'!

अब अनायास यह प्रश्न उठता है कि अमरीका के विवेक के ये चिरसजग प्रहरी आखिर कौन हैं ? वे लोग कौन हैं जिनकी राय इस सवाल पर अन्तिम और निश्चयात्मक मानी जाती है कि अमुक बात अमरीका की परम्परा के अनुकूल है या प्रतिकृत ?

इस कमेटी के तीन कर्णधार हैं। रैंकिन, टामस और मुंट। रैंकिन मिसिसिपी का रहनेवाला है जहाँ वेग्रुमार नीम्रो लोगों को सता-सताकर मारा जाता है। उस पर एक बार हिटलर के गुर्गों की मदद करने का सुकदमा चला था। पैसेवाला होने के कारण रैंकिन को जेल नहीं जाना पड़ा।

ये तीनों सजन (!) खुलेशाम धुरी राष्ट्रों की हिमायत करनेवाले पत्र 'स्किबनर्स कामेंटेटर' में नियमित रूप से लिखते हैं ख्रीर लिखते रहे हैं। इस पत्र को धुरी राष्ट्र पैसे से भी मदद पहुँचाते थे। इतने से ही इन तीनों महानुमानों का यथेष्ठ परिचय मिल गया होगा। अन शायद यह समझने में भी देर न लगेगी कि इस कमेटी का असल उद्देश श्रमरीकी प्रजातन्त्र की जड़ खोदना है जिसमें वहाँ फासिज्म का पौदा लगाया जा सके। राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रों में रूजवेल्ट ने जो-जो परम्पराएँ चलायी थीं, ट्रमन उनमें से एक-एक को जुन-जुनकर छिन्न-विच्छिन्न कर रहा है।

कमेटी के कार्य का महत्व कुछ-कुछ इस बात से समझ में आ सकता है कि उसने ऐसे दस लाख लोगों की एस फेहरिस्त तैयार की है जो कदापि विश्वास के योग्य नहीं हैं और जिन्हें कमेटी ने 'अ-अमरीकी' या 'अमरीकी नहीं' की उपाधि से विभूषित किया है! इन दस लाख लोगों में मजदूर आन्दोलन से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखनेवाले लोग तो हैं ही। उनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम सुनकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अमरीकी थैळीशाहों की धृष्टता इस सीमा तक पहुँच जायेगी । इनमें रूजवेल्ट के गहरे विश्वासभाजन, अमरीका के उपराष्ट्रपति हेनरी वैलेस हैं, रूजवेस्ट की पत्नी हैं, विश्वविख्यात अभिनेता चार्ली चैपलिन है, विश्वविख्यात नीयो गायक पाल रोवसन है, कैथरीन हेपवर्न और एडवर्ड जी-रॉविंसन आदि हालीवुड के कई अभिनेता हैं! और क्यों न हो, जॉन रैंकिन और पार्नेंछ टामस साहब का दावा है कि वे हालीवुड की 'सफाई कर देंगे', किताबों और पत्र-पत्रिकाओं की 'सफाई कर देंगे', थियेटर और रेडियो की 'सफाई कर देंगे।' बस, फिर क्या है, जब उन्हीं की तृती बोलती है तो फिर क्यों न अप्टन सिंक्लेयर, कार्ल वान डोरेन, सिंक्लेयर छुइस और हावर्ड फास्ट की कृतियों पर रोक लगा दी जाय! कौन कहता है कि आधुनिक अमरीका को छाग हावर्ड फास्ट के कारण जानते हैं? अब नया कानून बना है, जिसके मातहत लाग रैंकिन के जरिये ही अमरीका को जान सकेंगे। वाल्ट व्हिटमैन श्रीर इमर्धन के अमरीका को मिटाकर अब रैंकिन और टामस का अमरीका बनाने की तैयारी है : मगर क्या अमरीका की जनता उन्हें ऐसा करने देगी ? क्या अमरीका के बुद्धिजीवी और साहित्यकार प्राणपण से उसकी विरोधिता नहीं करेंगे ? करेंगे, और कर रहे हैं, उनके पत्रों को देखने से यही पता चलता है। उनको प्रेरणा मिछती है इमर्धन के इस कथन से-

'जो चिंतक या आलोचक गुलामी प्रथा का, निरंकुश शासन का, उत्पादन और व्यवसाय के एकाधिकार का, उत्पीड़न का समर्थन करता है, वह अपने नेक पेशे के प्रति विश्वासघात करता है। वह भले आदिमियों की संगत में बैठने का अधिकारी नहीं है। इतना काफी नहीं है कि किसी कलाकृति में कला का नैपुण्य हो, अनोखी सूझ-बूझ हो और कला का प्रशंसनीय निखार हो, सँवार हो, प्रत्युत् यह भी आवश्यक है

कि उसमें युग और सामाजिक परिवेश के प्रति अपना दायित्व चुकाने की गंभीर प्ररेगा हो।

अमरीका के बुद्धि जीवी अपनी चेतना को स्वतन्त्र रखने की कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम नाना रूप घरकर आनेवाले इस बहुरूपिये अमरीकी साम्राज्यवाद को भलीभाँति पहचानते रहें। अन्यथा हमारे लिए और समस्त विश्व के लिए उसते बड़ा संकट दूसरा नहीं है।

सन् '४६ ]

### नीयो साहित्य

अमेरिका के जनतन्त्र की बात सुनते-सुनते कान पक गये हैं। आजकल हमारे कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में भी अमेरिका को ही आदर्श के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। जब 'स्वतन्त्र' भारत का विधान दिल्ली में बनाया जा रहा हो (!) तब दूसरे स्वतन्त्र देशों के विधान पर नजर डालनी ही चाहिए क्योंकि हम सबके अनुभव से लाम उठाना चाहते हैं! देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, वे सभी विभिन्न देशों के विधान को भारत के आदर्श के रूप में पेश करना चाहते हैं। कोई कहता है, भारत का विधान इंगलैण्ड के ढंग का होना चाहिए, कोई कहता है सोवियत रूस के ढंग का ( आवश्यक देशगत संशोधनों के साथ), कोई कहता है स्विट्जरलैण्ड के ढंग का, कोई कहता है अमेरिका के ढंग का। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हम इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि भारत को अपना विधान बनाने के लिए किस देश को अपना आदर्श, अपना मॉडल मानना चाहिए।

अभी तो हमारा प्रयोजन केवल इस बात से है कि अमेरिका के जनतन्त्र की प्रशंसा में कनस्तर पीटने में कोई सार है या नहीं, क्यों कि यदि अमेरिका में वास्तविक जनतत्र है ही नहीं तो फिर उसे अपना आदर्श हम कैसे बना सकते हैं ?

और वहाँ पर जनतत्र नहीं है, इस बात का प्रमाण वहाँ के पददिलत नीग्रो हैं। अमेरिकन लोगों की दृष्टि में नीग्रो जानवर हैं, हब्शी हैं; अंग्रेजों की दृष्टि में हम लोग जानवर हैं, हब्शी हैं; इस्लिए नीग्रो लोगों के प्रति हमारी विशेष सहानुभूति स्वामा-विक है। कितने आश्चर्य की बात है कि देश के कई राष्ट्रीय नेता जो सदा हर प्रकार के 'कल्र बार' या जाति-द्रेष के खिलाफ गरम-गरम भाषण और वक्तव्य देते रहे हैं, आज अमेरिका को अपना आदर्श मान रहे हैं, जब कि वहाँ का विशाल नीग्रो समुदाय गुलामों से भी गया-बीता जीवन व्यतीत करता है; नागरिक अधिकारों की तो बात ही अलग जो जीने तक के अधिकार से वचित है; जिसकी नृशंसतापूर्ण हत्या करके भी गोरी चमड़ी का अमरीकन शान के साथ सड़क पर घूम सकता है और घमंड के साथ इस बात की घोषणा कर सकता है कि उसने अमुक 'हब्शी' को मौत का रास्ता दिखला दिया! जन-जागरण की इस बीसवीं सदी में जहाँ गुलामी प्रथा पलती हो

वह देश अमेरिका है और आज वही नेताओं के एक समुदाय का कल्पना छोक बन रहा है!

इधर फिर हिंबियों के 'लिंच' (तरह-तरह से सता सताकर मारने को 'लिंच' करना कहते हैं) किये जाने की ज्यादा खबरें आ रही हैं जिससे पता चलता है कि यह चीज अब इतनी बढ़ गयी है कि उसे दबा रखना कतई मुमिकन नहीं है। किसी भी किस्पत कारण से या अकारण ही मन की मौज आ जाने पर अगर आधे दर्जन अमरोकन किसी नीग्रों को आग में भूनकर या ढेले और छुरियाँ फूँक-फूँककर मार डालें, तो भी अमेरिका के जनतंत्र का 'न्याय' इतना समदृष्टि है कि वह उन गोरे हत्याकारियों को बेकसूर साबित करके छोड़ देता है। अनादिकाल से यही बात होती आई है और आज भी हो रही है। अमेरिका के विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने समय-समय पर इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है मगर वह नक्कारखाने में तृती की आवाज की तरह खो गई है।

नीय्रो जीवन से संबद्ध अधिक साहित्य न जाने क्यों हमें देखने को नहीं मिलता। हिन्दी के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस किताब ने इस ओर आकर्षित किया वह शायद 'टाम काका की कुटिया' थी। उसके बाद नीय्रो जीवन संबंधी अन्य किसी पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में हुआ हो तो हमें उसकी सूचना नहीं है। कदाचित् नहीं हुआ है। पर साहित्य निकला अवश्य है। आधुनिक अमरीकी क्रान्तिकारी साहित्य को समृद्ध बनानेवालों में, शक्तिशाली बनानेवालों में अनेक नीय्रो किव और औपन्यासिक हैं जिन्होंने अपने दुःसह जीवन को कठोर संयत शक्तिपूर्वक अपने जीवन की ही तरह सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी है और इस प्रकार ऐसे साहित्य की सृष्टि की है जो अपनी वेदना की गहराई, अपने संयत पौरष, अपनी उत्सर्ग-भावना और अपने ओज सभी दृष्टियों से विककुल बेजोड़ है।

मई १६४७ ]

### तीसरे महायुद्ध का शोर

आजकल अखबारों में अकसर तीसरे महायुद्ध की चर्चा रहती है। कभी कोई बड़ा देशी या विदेशी नेता इस तरह का इशारा कर देता है और यह खबर मोटे-मोटे शीर्षक देकर छाप दी जाती है। समाचारपत्र और मासिक पत्र भी इसी हवा के साथ बह निकलते हैं और संपादकीय टिप्पणियों में इस आशय की चर्चा होने लगतो है। तीसरे महायुद्ध की छाया से भाराकान्त होकर संपादकगण अपने विचारों को प्रकट करते हैं।

हमको देखना चाहिए कि तीसरे महायुद्ध के नारे की शुरूआत कहाँ से, किन लोगों के भुँह से होती है ? इस नारे की ग्रुल्यात सबसे पहले नात्सा नेताओं ने को थी. उस वक्त जब कि युद्ध का अन्त पास था और उन्हें अपनी हार साफ़ साफ़ दिखाई देने लगी थी। आज भी उसी विचारधारा के लाग तीसरे महायुद्ध की प्रतीचा बहुत आतुरता से कर रहे हैं उनकी अनेक उम्मीदें उसी पर देंगी हैं। उसकी आस लगाये हैं स्पेन के जेनरलफ़्रेंको की पार्टी के लोग, मगाड़े जेनरल ऐंडर्स की पार्टी के लोग जिनके लिए अपने देश पोलैण्ड में स्थान नहीं है और जिन्हें ब्रिटिश सरकार से करोड़ों रूपया इस बात के लिए मिलता है कि वे पोलैण्ड की नयो जनतंत्रवादी राष्ट्रीय सरकार का विराध करें, उसके बारे में तरह तरह की झूठी बातों का प्रचार करें और सोवियत रूस की साम्राज्य-वादी शक्ति कहकर बदनाम करें, उसकी आस लगाये हैं यूगोस्लाविया के बड़े बड़े जागीरदार और श्रेष्ठिगण जो यूगोस्लाविया के सिंहासन पर फिर से राजा को अधिष्ठित देखना चाहते हैं और जो इसी कारण यूगोस्लाविया की नयी सरकार के जानी दुश्मन हैं कि उसने राजा और उसके हवालियों-मवालियों की पदच्युत करके जनता के हाथ में सारी शक्ति केन्द्रित कर दी है, और योरप की इसी तरह की अन्य प्रतिगामी शक्तियाँ जिनके हाथ से ताकत छिनकर जनता के हाथ में पहुँच गयी है। इन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि जब इंगलैण्ड, अमरीका और सोवियत रूस में लड़ाई छिड़ेगी तब उन्हें एक बार फिर अपनी सत्ता जमाने का मौका मिलेगा। वे यह जानते हैं कि ऐसी लड़ाई छिड़ने पर ही उनके लिए शासकों के रूप में अपने देश लौटने का मौका है। इस तरह इंगलैण्ड-अमरीका और सोवियत रूस की लड़ाई पर ही उनका सभी कुछ आश्रित है, वही उनके नवजीवन का संदेश बनेगा ! तब फिर क्या आश्चर्य है कि वे दिन-रात यही हो-हल्ला मचायें और अभी से युद्ध का वातावरण तैयार करें।

बह बात अगर योरप की इन्हीं पदच्युत प्रतिगामी शक्तियों तक सीमित होती, तो इरने की विशेष बात न थी। डरने की बात यह है कि इनके पीछे इनके मालिकों का बल है। इनके मालिक हैं इंगछेण्ड और अमरीका के साम्राज्यवादी। ये लोग असल में अपने मालिकों की ही आवाज हैं। चर्चिल की फुल्टनवाली स्पीच से इन प्रतिगामी शक्तियों को नया बल, नया नेतृत्व मिला है। इंगलेण्ड और अमरीका की इघर की वैदेशिक नीति मी कुछ कम सन्देह नहीं जगाती। ईरान, चीन और कोरिया के सवालों पर, अन्य बहुत-से सवा में पर मित्रराष्ट्र संघ की बैठकों में जो तनातनी इंगलेड और अमरीका तथा सोवियत रूस के प्रतिनिधियों में होती रही है, वह भी पश्चिमी साम्राज्यवादियों की नीति का काफ़ो स्पष्ट संकेत करती है। उन भगड़ों के सिलसिले में सोवियत रूस के खिलाफ़ धुँआधार प्रचार किया गया है और अकसर यह बात सुनने में आयी है कि जनतन्त्र की सोवियत और 'वेस्टर्न डिमाक्रेसीज़' की परिभाषा में बड़ा मौलिक अन्तर है और दोनों का संग संग निमना कठिन है।

इसको देखना चाहिए कि इस सब भगड़े के मूल में क्या है ? जब वे ही लोग जो हमारे ऊपर और हमारे ही जैसे अन्य करोड़ों लोगों के ऊपर राज करते हैं, ( और ऐसा राज, वंचकता और करता की दृष्टि से जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता !) सहसा छोटे देशों की स्वाधीनता श्रीर जनतन्त्र की दोहाई देकर यदि कुछ कहने छगें तो हमें बहुत सतर्क होकर उनकी बात को ग्रहण करना चाहिए। श्रगर कोई बहुत बड़ा डाक. जिसे सब लोग श्रन्छी तरह से जानते हैं, एक रोज किसी मले आदमी की ओर इशारा करके जिसके खिलाफ जानेवाली, या जिसके आचरण पर धब्बा लगानेवाली एक भी बात अभी तक स्वतंत्र रूप से हमारे देखने में नहीं आयी है, कहने लगे देखो इस आइमी से होशियार रहना, यह देखने में जिंतना सीधा है, असल्यित में उतना ही जालिम है और फिर दूर दूर के मुहलों के उसके जुल्मों की एक लम्बी फेहरिस्त खाल चले तो डाकू की बात को तुरंत सच मान लेना बहुत बड़ी भूल ही नहीं, एक अक्षम्य अपराध भी होगा क्योंकि डाक की उँगलियों से हमारे ही भाई-बहनों और हमारे ही पड़ोसियों का खून चू रहा है। हमें अपने से यह सवाल तो करना ही चाहिए कि आखिर में गौरांग महाप्रम कब से छोटे देशों की स्वाधीनता के इतने बड़े हामी हो गये ? किसी ने पूछा-काज़ीजी दुबले क्यों ? जवाब मिला, शहर के अंदेशे से। तो ईरान की चिन्ता में तो ऐटली साहब और बेविन साहब और दुमन साहब और यह साहब और वह साहब सभी घुले जा रहे हैं लेकिन इण्डोनेशिया को पूरा जलाकर राख कर देने की साजिशों हो रही हैं, हिन्दुस्तान में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर मशीनगन से भाग बरसायी जाती है और सैकड़ों-हज़ारों आदिमयों के खून से ज़मीन तर करने में कोई कोताही नहीं की जाती! यह कैसा अजब लगाव और मुहब्बत है आजादा से!

नयी समीचा

'छोटे देशों की आजादी का अपहरण', 'ईरान पर अत्याचार' और 'सोवियत साम्राज्यवाद' वगैरः महज महकानेवाली बातें हैं, कोरा, विशुद्ध ह्युठ, जिसमें एक अंश भी सत्य का मिश्रण नहीं। असलियत है सोवियत के आदर्शों के प्रसार से साम्राज्यवाद को डर। इक्कलेण्ड और अमरीका के साम्राज्यवादी जानते हैं कि सोवियत की शक्ति बढ़ने का अर्थ होगा उनका विनाश और स्वाधीनता का जन्म। इसलिए बौखलाहट में झूठ की यह बरसात है।

इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद दो लक्ष्यों की सिद्धि चाहता था। अपने इन लक्ष्यों की उसने घोषणा अवश्य कहीं नहीं की, लेकिन रण-संचालन की नीति और उसके साथ साथ लगी हुई राजनीतिक कान्फ्रें सों (जिनसे सोवियत रूस बहिष्कृत होता था, वावजूद इसके कि असली लड़ाई वही लड़ रहा था), दोनों को देखने से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दोहरे लक्ष्यों का पता चल जाता है। एक ओर तो आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादी सोवियत रूस के साथ मिलकर हिटलर की हार को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे और दूसरी ओर उन्हें एक बात की चिन्ता थी कि फासिज्म की पराजय का यह परिणाम न हो कि साम्यवाद आगे बढ़े या योरप में फ़ासिस्त-विरोधी जन-कान्तियाँ हों जो योरप के पुराने आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को हा चकनाचूर कर दें, या सोवियत रूस की ताकत बढ़े। उनका खयाल था कि लड़ाई के दौरान में न केवल हिटलर ही खत्म हो जायगा बल्कि सोवियत रूस भी या तो खत्म ही हो जायगा या इतनी बुरी तरह कमज़ोर हो जायगा कि ब्रिटिश और अमेरिकन साम्राज्यवाद के आगे टिक न सकेगा और वे ही तमाम योरप और दुनिया पर शासन करने की स्थिति में रहेंगे।

इस दोहरे छक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्होंने तदनुरूप ही रण-सञ्चालन की नीति अपनायी। इस रणनीति का मुख्य आश्चय यह था कि लड़ाई का सबसे अधिक बोझ अकेले सावियत रूस को ही उठाना पड़े। सभी ऊँचे ब्रिटिश और फ्रीजी हल्कों में पहले यही समझा गया था कि हिटलर चन्द हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा दो-चार महीनों में सोवियत रूस का खात्मा कर देगा। इसीलिए जिस वक्त हिटलर ने लाल फीज पर इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक हमला बोला (स्तालिनग्राद में), उस वक्त कोई ब्रिटिश फ्रीज किसी मोर्चे पर हिटलर के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। उन्हीं दिनों मध्य अतलान्त कमें चर्चिल और रूज़वेल्ट मिले ज़रूर लेकिन हिटलर के खिलाफ कहीं मोर्चा खोलने का उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया बावजूद इसके कि स्तालिन बहुत पहले से ही दूसरे मोर्चे की माँग कर रहा था। दूसरा मोर्चा जून सन् १४४ तक नहीं खोला गया। तोन साल तक सोवियत होजों का अकेले ही तमाम नात्सी फ्रीजों का सामना करना पड़ा।

दूसरा मोर्चा खोला उस वक्त गया जब कि खास लड़ाई एक तरह से खत्म हो गयी थी, हिटलर की हार में किसी को किसी तरह का सन्देह नहीं रह गया था क्योंकि उसकी कमर अच्छी तरह टूट चुकी थी और जीत में हिस्सा लगाने का समय आ गया था। चर्चिल ने तीन साल से अधिक, फ़्रीजी मजबूरियों को दलील बनाकर दूसरा मोर्चा नहीं खुलने दिया था। आज चर्चिल की शकल देखने काबिल होगी जब कि जेनरल आइ-सेनहावर के प्राइवेट सेकेटरा कैंप्टेन बुचर की प्रकाशित आत्मकथा में यह बात साफ़ तौर पर लिखी हुई है कि जेनरल आइसेनहावर सन् १४२ के ग्रीष्म में दूसरा मोर्चा खालने का समर्थक था, और अगर उस समय दूसरा मोर्चा नहीं, खुल सका तो इसका कारण फीजी हल्कों का विरोध नहीं, राजनीतिक हल्कों का विरोध था, और उसमें भी सबसे प्रबल विरोध था—स्वयं चर्चिल का। यह बात उस समय नहीं कही जा सकती थी, लेकिन आज कही जा सकती है।

राजनीतिक सलाह-मश्चिरों में भी यही दुरंगी नीति पढ़ी जा सकती है। अंग्रेज़ और अमरीकी श्वितिनिधियों के सम्मेलन उन सम्मेलनों से अलग भी होते थे जिनमें अंग्रेज, अमरीका और सोवियत तीनों ही देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वैसे वैसे आंग्ल-अमरीकी सम्मेलनों का पूरा समय इसी चिन्ता में बीतने लगा कि किस तरह फ़ासिज्म के विनाश के बाद योरप में वही पुरानी अवस्था कायम रखी जाय।

इस तरह स्पष्ट है कि चर्चिल और अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपना दोहरा लक्ष्य सिद्ध करने के लिए कोई कोर कसर उठा नहीं रखी; लेकिन इतिहास ने उनके लक्ष्य की सिद्धि होने नहीं दी। जिस चीज़ को सपने में देख देखकर चर्चिल का सोना हराम था, आखिरकार वही हुई। सोवियत रूस की शक्ति छिन्नभिन्न नहीं हुई और न वह दुनिया के मालिक आंग्ल-अमरीकी शक्तियों के आगे घुटने टेककर किसी चीज़ की भीख ही मौँग रहा है, उल्टे वह अपने ज़बर्दस्त नुकसानों के बावजूद बहुत सफलतापूर्व के देश के पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है। हाँ, ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने अलबचा ज़बर्दस्त आर्थिक समस्याएँ और सङ्कट खड़े हुए हैं जिनसे पार पाना उनके लिए मुशकिल हो रहा है। योरप आंग्ल-अमरीकी पूँ जीपतियों के इशारों पर नहीं नाचता, यहाँ तक कि फांस भी, कम्युनिज्म के कारण अब तक आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादी कुचक के बाहर हो है। पश्चिमी साम्राज्यवादियों के प्रतिगामी पिट्ठ या तो खत्म हो गये हैं या तेज़ी से खत्म हो रहे हैं; कहाँ हैं मिहाइलोविच, बदोलियों, दारलाँ, पीटर, विकटर इमेनु एल, लियोपेल्ड ? खुद चर्चिल का खात्मा हो गया है— ब्रिटिश जनता ने उनकी 'सेवाओं' पर अपना निर्ण्य दे दिया है और इतना ही नहीं, पूरव पश्चिम की दुनिया में हर जगह बगावत की लहर आयी हुई है।

नयी समीक्षा

ऐसी दशा में चर्चिल के अनुगामी और उत्तराधिकारी बेबिन और द्रूमन की बौखलाइट का कारण साफ है। सारे झगड़े के मूल में यही है। आंग्ल-अमरीकी साम्रा-ज्यवादी ही अपनी लिप्सा में काइमिया, तेहरान और पोट्सडाम के अपने वायदे तोड़ रहे हैं, सोवियत ईमानदारी के साथ उनका पालन कर रहा है। अपने साम्राज्यवादी स्वम धूलिसात् होते देखकर उन्होंने यह जुआरी का आखिरी पाँसा फूँका है; सोवियत रूस के खिलाफ आंग्ल-अमरीकी मोर्चा।

अब सवाल यह है कि क्या साम्राज्यवादियों के ये इरादे पूरे होंगे ?

हमारा विश्वास है कि अब तीसरा महायुद्ध छेड़ना उतना आसान नहीं है जितना कि ये साम्राज्यवादी समभ बैठे हैं। जनता छड़ाई ने ऊब चुकी है और उसकी चेतना का स्तर भी अब वह नहीं है जो कि पहले था।

वे कौन से कारण हैं जो हमें यह सोचने का मौका देते हैं कि आंग्छ-अमरीकी साम्राज्यवादी इच्छा करके भी तीसरे महायुद्ध का सूत्रपात नहीं कर सकेंगे ? वे कारण मोटे रूप में हैं:

- अ फ़ासिज्म का विनाश।
- \* सं)वियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा।
- संसार की मज़दूर श्रेगी की शक्ति का विकास।
- \* देश देश में मज़दूरीं का संगठन और एकता।
- \* योरप में नयी जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना।
- \* औपनिवेशिक जातियों, (इंडोनेशिया, भारत, मिस्न, अरब, ईरान ) का स्वतं-त्रता की ओर बढ़ना।
  - # मित्रराष्ट्र संघ की स्थापना।

इस अन्तिम कारण को अधिकांश छोग अनास्था से ग्रह्णा करेंगे। इसका कारण यह है कि मित्रराष्ट्रसंघ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका कारण मौछिक मतभेद है, छेकिन अगर गौर से देखा जाय तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद मित्रराष्ट्रसंघ साम्राज्यवादियों के हाथ की कठपुतछी नहीं बन पाया है, जैसी की छाग आफ नेशन्स थी, और सोवियत रूस की उपस्थिति साम्राज्यवादों अभियान के रास्ते में बड़ी इकावटें डाछती है।

ये कारण तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं को कम करते हैं, लेकिन ऐटमबम को लेकर आज साम्राज्यवादी काफ़ी उछल-कूद कर रहे हैं। पर यह समझना भूल होगी कि अकेले ऐटम बम शक्तियों के संतुलन को बिलकुल बदल देगा।

पर तो भी हमें सतर्क अवश्य रहना है क्योंकि जब तक साम्राज्यवाद और पूँजीवाद

का अस्तित्व है, तब तक युद्ध की आर्याका रहती ही है; लेकिन साम्नाज्यवादियों के इस कौवारोर से बहुत अधिक संत्रस्त होने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि युद्ध अगर होगा तो जनता ही लड़ेगी, दूमन या चर्चिल लोहे का टोप पहनकर रणक्षेत्र में नहीं जायँगे, और जनता को आज सोवियत के खिलाफ लड़ाई में फ्रोंकना बहुत सरल नहीं है।

कैबिनेट मिश्रान भारतीय जनता को अपने साम्राज्यवादी मोर्चे में छेने के लिए ही इस समय देश में पैंतरेबाज़ी कर रहा है। हमें उसकी ओर से भी सतर्क रहना चाहिए, नहीं लंदन मार्का झूठी आजादी का मूच्य कहीं हमें यह न चुकाना पड़े कि हमें एक कान्तिकारी, स्वतंत्रता-प्रिय देश के खिलाफ हथियार उठाना पड़े। हमें चाहिए कि इम अपने पूँ जीवादी नेताओं और उनके अमरीकी और अँग्रेज़ आकाओं को गरजकर सुना दें कि हम यह चीज़ कभी नहीं होने देंगे, हम हिन्दुस्तान को हरगिज़ होिवयत रूस या चीन के खिलाफ युद्ध का अड्डा नहीं बनने देंगे।

जून १६४६ ]

### संकटमस्त साम्राज्यवाद् का सोवियत-विरोधी अभियान

दुनिया भर में ब्रिटिश और अमरीकन साम्राज्यवादियों के अखनारों का जाल बिछा हुआ है। इस जाल का काम नादान आदिमियों को फँसाना और उनसे अपने मन का काम कराना होता है। जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय भी सोवियत के विरुद्ध प्रचार हुआ करता था, लेकिन वह प्रचार छक लिएकर और बहुत से कर्ल्ड मुल्ममे के साथ होता था क्योंकि खुल्लमखुल्ला सोवियत-विरोधी प्रचार संभव नहीं था—सोवियत रूस भी एक महान् मित्रशक्ति था, विशेषतया जिसके उद्योग से ही फासिस्त जर्मनी और इटली को परास्त किया जा सका। ऐसी प्रबल मित्रशक्ति के विरोध में प्रचार करने के लिए बावन तो क्या तिरपन इंच की छाती होनी चाहिये थी। तिरपन इंच की छातीवाले वीर साम्राज्यवादी देशों में बहुत कम नहीं थे, लेकिन वे भी अपनी स्थिति की विषमता को समझते हुए अधिकतर चुप रहने में ही अपना कल्याण समझते थे और छठें-छमासे या कभी ज़रा जल्दी-जल्दी जो ज़हर उगलते भी थे वह भी आज के समान विशुद्ध जहर न होता था, इसमें सन्देह नहीं।

लेकिन आज तो परिस्थिति ही बिलकुल बदस् गयी है। आज की दुनिया में तो वे अपने आपको सोवियत के विरुद्ध खड़ा हुआ पाते हैं। उन्हों के पास सबसे अधिक साम्राज्य है, इसीलिए उन्हें ही सोवियत स्नादशों के प्रसार से सबसे अधिक खतरा है। सोवियत का आदर्श विश्व की स्वाधीनता है; अमरीकन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 'आदर्श' है संसार पर गोरों का आधिंक और राजनीतिक प्रमुख । सोवियत और इन 'पाश्चात्य प्रजातन्त्रों' के परस्पर संघर्ष के मूल में यही बात है। साम्राज्यवादी समाचार-पत्र और उन्हीं की देखादेखी हमारे राष्ट्रीय पत्र समस्या को इस रूप में प्रसुत करते हैं जैसे यह संघर्ष एक पतनशील और दूसरे वर्द्धिणा साम्राज्य की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता को छोड़कर और कुछ न हो। यदि हम सोवियत प्रणाली के मूल में निहित आदर्शों की ओर न जाय स्नोर साम्राज्यवादी पत्रों द्वारा पेश की गयी 'घटनाओं' को पूरा-पूरा सच मानकर गले के नीचे उतार जायें, ता बात अलग है, लेकिन यदि हम हरदम इस बात को याद रखते हैं कि सोवियत रूस में वही व्यवस्था है जो कि जारशाही साम्राज्य को खत्म करके स्थापित हुई थी और जिसने इतिहास में पहली बार 'अपने ही' कूर साम्राज्य-वादियों द्वारा पराधीन बनायें गये दूर-पास के देशों को स्वाधीन किया था तब किर

संदेह की गंजायश नहीं रह जाती। अगर हम यह याद रखते हैं कि वही स्तालिन जो आज सोवियत रूस का प्रिय नेता है उसी ने फ़िनलैण्ड को जार की पराधीनता से मक्त किया था और मध्य एशिया की दर्जनों मुसलमान जातियों को जिनकी कुल जन-संख्या ब्राठ करोड होती है इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो जार से संबंध-विच्छेद करके अपना स्वतंत्र जनतंत्र स्थापित कर लें, ती इस यह कभी नहीं मान सकेंगे कि वहीं स्तालिन आज ईरान और तुर्की पर दाँत गड़ाये है, या पोलैण्ड और रुमेनिया को हडपकर बैठ गया है। जो लोग आज भाट से यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि इस तु 🖟 ः सा जाना चाहता है, वे भूल जाते हैं कि आज का तुर्की कमालपाशा ने सोवि-यत रूस की मदद से गढ़कर तैयार किया था। अंग्रेज़ों के आधिपत्य से तकीं का मक्त करने और स्वतंत्र तुर्की की स्थापना करने में सोवियत रूस का बड़ा हाथ था, यह इति-हास की बात है। लेकिन आज इतिहास को ही नकारने या नये सिरे से, मनमाने ढङ्ग से लिखने की चेष्टा हो रही है। जब यह बात कही जा रही थी कि सोवियत रूस चीन में अपना साम्राज्य-विस्तार चाहता है तब यह बात भुला दी गयी थी कि आधुनिक चीन के निर्माण में सोवियत रूस का द्वाथ है, और इसीलिए आधुनिक चीन के पितामह सन्यातसेन की वैदेशिक नीति का आधारस्तम सोवियत रूस के साथ मैत्री था। सोवियत रूस सन्यातसेन का विश्वास इसीलिए अर्जित कर सका था कि उसने निरंतर चीन के स्वाधीनता संग्राम में सहायता पहुँचायी थी। पर आज कुछ ऐसी स्थिति है कि सन्यात-सेन के उत्तराधिकारी सोवियत रूस के खिलाफ़ साम्राज्यवादियों से मिलकर षडयन्त्र करते हैं। मैडम च्यांगकाईरोक स्वीकार करती हैं कि अपनी जापान-विरोधी लड़ाई में चीन को यदि किसी देश से सबसे अधिक और सबसे अधिक नियमित तथा अविच्छिन रूप में सहायता मिली है तो वह देश सोवियत रूस है, लेकिन इसे स्वीकार करने पर भी वे सोवियत-विरोधी षड्यन्त्र से बाज़ नहीं आतीं !

और देशों की क्या कहें जब हमारे ही देश में बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की परंपरा को घता बताकर, अपनी ही पुरानी बातों को हज़म करके आपस में होड़ कर रहे हैं कि सोवियत को कौन अधिक गाळी दे सकता है, कौन अधिक बार उसे साम्राज्यवादी पुकार सकता है! सन् '४५ ]

## तीन जादूगर

इस समय जो तीन जादूगर हमारे देश में आये हुए हैं, वे यही पता लगाने आये हैं कि सोवियत रूस के खिलाफ हमारा सिर्फ ज़जानी जमा-खर्च है या उसमें कुछ ठोस तत्त्व भी है। यानी यह कि अगर ब्रिटेन और अमरीका रूस के खिलाफ लड़ाई छेड़ें तो कांग्रेस ग्रीर मुसल्मि लीग अंग्रेजों का साथ देंगी या नहीं ? हिन्दुस्तानी जनता को सोवियत जनता पर गोली चलाने के लिए कहेंगी या नहीं ?

यही हमारी समभ में इन तीन जादगरों के यहाँ आने का उद्देश्य है। इम इस निश्चय पर और भी इसलिए पहुँचते हैं कि सहसा देशी और विदेशी पत्रों में यह प्रचार बहुत ज़ोर पकड़ गया है कि सोवियत रूस की ऑख भारत पर भी है और वह ईरान के रास्ते हिन्दुस्तान ही पर तो बढ़ा आ रहा है! सिताबो-गुलाबोवाले तमाशे में जब दोनों पुतिलियाँ दर्शकों के सामने नाचने और नखरे करने लग जाती हैं उस समय यह न भूल जाना चाहिए कि पर्दें के पीछे से कोई डोर खींच रहा है। उसी तरह जब देशी और विदेशी अखबार एक खास तरह के प्रचार का राग सहसा अलापने लगा जायें. जोर-जोर से, उस समय तुरन्त यही सोचना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु अवश्य कोई नया कुचक रच रहे हैं, कोई नई व्यूह-रचना हो रही है। इसीलिए हमारा यह मत है कि आज जो सोवियत का हौआ हमारे देश में खड़ा किया जा रहा है वह समझौते का वातावरण तैयार करने के लिए ही। राष्ट्रीय पत्र इस सोवियत-विरोधी अभियान में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का हाथ इसलिए बँटाते हैं कि उनकी नीति उनके मालिकों द्वारा निर्धारित होती और उनके मालिक सभी बड़े-बड़े पूँ जीपित हैं-जैसे बिड़ला, गोयनका आदि। ब्रिटिश पूँ जीपतियों के ही समान भारतीय पूँ जीपतियों की आँखों में भी सोवि-यत रूस गड़ता है। उनके मन का चोर भी यही है कि सोवियत रूस को नेस्तनाबूद कर दिया जाय । इसीलिए अंग्रेजों के सोवियत-विरोधी अभियान में सहयोग देने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। भारतीय पूँजीपति भी सोवियत-विरोधी हैं। इसलिए उनके शासन में चलनेवाले समाचार-पत्रों की बातों को राष्ट्रीयता का वेदवाक्य मानने का कोई कारगा नहीं है। हाँ, इस बात को कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भोली जनता, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दी गई विचारधारा को ही सची राष्ट्रीयता समभ बैठती है।

राष्ट्रीय समाचार पत्र यह भी प्रचार कर रह हैं कि अमात्य शिष्ट मण्डल (ईती जादूगर!) भारत को स्वाधीनता देने आया है। स्वाधीनता कोई लड्डू है जो कोन भाकर पकड़ा जायगा! कैसी गुलामी की भावना है कि हम जल्दी से इस तरह की थोथी बातों को सच मान लेते हैं! इस खतरनाक प्रचार के विरोध में हम केवल थोड़े से प्रश्न पूछना चाहते हैं और अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे भी उन पर विचार करें और जब कोई उनसे यह बात कहे कि अमात्य-मण्डल भारत को स्वाधीनता दे सकता है तब वे पलटकर ये प्रश्न उससे पूछें—

# अंग्रेज़ अगर बिना रक्तपात के भारत छोड़ने को तैयार हैं तो जनता के शान्ति-पूर्ण, साम्राज्य-विरोधी प्रदर्शनों पर वे ऐसा पाश्चिक दमन क्यों चला रहे हैं ? क्या यह शान्ति से शक्ति हस्तांतिरित करनेवालों के लक्षणा हैं कि बात-बात पर गोली चलाई जाय और सैकड़ों-हज़ारों को भूनकर रख दिया जाय ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि की घटनाएँ क्या यह बतलाती हैं कि अंग्रेज़ बिना युद्ध के भारत छोड़ देंगे ?

\*अब तक ऐटली ने भारत की स्वाधीनता की घोषणा क्यों नहीं की है ?

#अब तक शिष्टमण्डल की ओर से या ब्रिटिश सरकार की ओर से यह क्यों नहीं घोषित किया गया है कि प्रस्तावित विधान-परिषद् के निर्णय सर्वोच्च और सर्वमान्य होंगे ?

\*जो विधान परिषद् वालिंग मताधिकार के आधार पर नहीं बुलायी जायगी, क्या वह वास्तव में देश की जनता की आशा और आकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी ? विधान परिषद् को अगर देश की जनता के प्रति जवाबदेही करनी है तो उसे देश की जनता द्वारा चुना जाना होगा। सीमित मताधिकार के आधार पर संघोजित विधान-परिषद् देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसीलिए जनता की विधान-परिषद् की माँग कांग्रेस सदा से करती आयी है। क्या अंग्रेज़ सरकार ऐसी विधान-परिषद् के लिए तैयार है ? अगर है तो ऐसी घोषणा अब तक उसने क्यों नहीं की है ?

#ऐटली के नये भाषण में जिसकी बड़ी प्रशंसा चारों ओर हो रही है, नया क्या है ? सिवाय एक शब्द के—'आत्मिनिर्णय' के स्थान पर 'स्वाधीनता' और एक नया वाक्यांश—'बहुसंख्यको की प्रगति में हम अल्पसंख्यकों का बाधक न होने देंगे।'

\*अगर अंग्रेज सरकार सचसुच 'बहुसंख्यको की प्रगति में अल्यसंख्यकों को बाधक नहीं होने देना चाहती' तो उसने छगे हाथ भारत की स्वाधीनता की घोषणा क्यों न कर दी ? यह व्यर्थ का ढोल पीटना कैसा ?

यह तो अंग्रेज़ों की पुरानी चाल है कि जब वह हमारे देश को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और जब उन्हें इस बात का विश्वास हो चलता है कि अब वे पुराने ढंग से राज न कर सकेंगे, तो तुरन्त एक छछूँदर छोड़ देते हैं। आखिर कब तक हम इसी तरह उनकी छखूँदों के पीछे दौड़ते रहेंगे ? हम कब यह अनुभव करेंगे कि अपनी आजादी की कुंजी हमारे हाथ में है, पेथिक छारेंस के हाथ में नहीं ? हम कब यह अनुभव करेंगे कि हमें इन तीन जादूगरों का मुँह न ताककर अपनी ही फौज को छड़ाई के छिए तैयार करना है ? हम कब यह अनुभव करेंगे कि दुश्मन पर विश्वास और भाई पर सन्देह करने से कभी आज़ादी नहीं मिछती ? जून '४६ ]

### गाँवों में शिक्षा प्रचार का ढोंग

बच्चों की किताब का एक पाठ ग्रुरू होता है—भारत एक कृषि-प्रधान देश है। बहुत बड़ा सत्य इस एक वाक्य में है।

भारतीय मानवता का विशाल अंश गाँवों में ही रहता है। उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा क्या है, सब जानते हैं। उसकी शिचा, उसके संस्कार (कु?) आदि भी सभी जानते हैं। सही अर्थों में उसका जीवन पशु का है—उसी के बैल का-सा!

वहीं देश के लिए अन उपजाता है। वहीं देश की पुकार पर भी सबसे पहले दौड़ता है लेकिन वहीं सबके अधिक विपन्न **है**, सबसे अधिक अशिक्तित है। पर शायद यह कहना गलत है क्योंकि 'सबसे अधिक अशिक्षित' होने में भी कुछ शिक्षा की उपलब्धि निहित है, लेकिन यहाँ तो मामला बिलकुल साफ़ है। मेरे गाँव में नयी पीढी के जितने हैं यानी वे जो मेरे हमजोली हैं, जिनके साथ मैं गुल्ली डंडा या कोइना (महुए का बीज) खेला हूँ, वे तो सभी थोड़ा-बहुत पढ़े हैं, कोई उर्दू-हिन्दी मिडिल तक पढ़ा है, कोई और आगे एन्ट्रैंस पास है, कोई एफ० ए॰ में है, बी० ए॰ तक शायद कोई नहीं पहुँचा है। लेकिन नयी पढ़ी के किसान लड़के बी॰ ए॰, एम॰ ए॰ तक पढ़ते हैं, तकलीफी सहकर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ जाते हैं। पर ऐसे थांड़े ही होते हैं। अधिकांश तो जल्दी ही खेत के काम पर बैल ही के समान जोत दिये जाया करते हैं। और पहले ता, यानी पचीस तीस साल पहले तो इतनी पढाई का भी नाम नहीं था। आँकडे मेरे सामने नहीं हैं। मैं अपने गाँव को ही ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा गाँव सामान्य गाँवों का परिचय देने में समर्थ है। मेरे यहाँ पढ़ाई का यह हाल है कि कोई मकड़े की टाँग के समान अपना नाम 'बकलम खुद' लिखने में सच्चम है तो कोई बीस तक का पहाड़ा जानता है और कोई सौ तक की गिनती जानता है। कोई ऐसा भी है जो कोड़ी-कोड़ी करके गिन पाता है।

स्पष्ट है कि शिचा के इस धरातल पर रहकर देश कोई अनित नहीं कर सकता और आजादी के बाद की बात को अभी जाने भी दें, तो भी आजादी छाने के लिए ही जिस उन्नत चेतना की आवश्यकता है, वही नहीं संभव होगी जब तक कि राष्ट्रीय संस्थाएँ इस ओर ध्यान न दें।

राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस प्रश्न की ओर ध्यान अवश्य दिया है छेकिन सतही तौर पर। पिछले कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने अपने समझ जनसाक्षरता का एक लक्ष्य रखा था। अपने इस लक्ष्य को उन्होंने कहाँ तक पूरा किया, यह तो वही जान सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता ने तो साझरता आन्दोलन को एक प्रकार की रस्म अदायगी या टोना-टोटका ही समझा। जिन व्यक्तियों को इस कार्य्य का मार सौंपा गया था, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने मुसाहबां की एक सेना खड़ी कर ली और अपने घर के दरबार को ही जनसाक्षरता का आन्दोलन समझ लिया। इसका परिणाम जो हुआ वही स्वाभाविक था। किसी योजना के अन्तर्गत कार्य नहीं हुआ। न किसी योजना के अन्तर्गत किताबें लिखवायी गयीं, न किस। योजना के अन्तर्गत गाँव-गाँव पुस्तकालय खोलकर किताबें लिखवायी गयीं, न किस। योजना के अन्तर्गत गाँव-गाँव पुस्तकालय खोलकर किताबें वितरित ही की गयीं, न इसके लिए संगठनकर्ताओं को ही दक्ष से काम सौंपा गया। जिसे चापल्सी करना आता है उसकी किताब ले ली गयी चाहे फिर वह कितनी ही कूड़ा किताब क्यों न हो। जो प्रकाशक अधिकारियों को हर तरह से प्रसन्न रख सकता है, उसकी छूट मिली हुई है कि किसी तरह की किताब छापे, शिच्चा-प्रसार विभाग के जरिये उसकी खपत तो सुनिश्चित है! जहाँ इस तरह की गइ-बिह्मियाँ धुस जाती हैं, वहाँ काम नहीं होता, काम का पाखंड होता है।

इस बार मंत्रिमण्डल बनने के साथ ही यह प्रश्न फिर उठेगा। इस बार सबका यह उद्योग होना चाहिये कि शिद्धाप्रसार का कार्य वास्तव में उसी स्फूर्ति और उसी मावना के साथ हो जो कि एक जनता के मंत्रिमण्डल के लिए उपयुक्त है। अगर जनता के मंत्रिमण्डल में भी इस तरह के परम आवश्यक काम किसी व्यक्ति के शैथिल्य के दलदल में पड़कर नष्ट हो जायेंगे तो फिर जनता के मंत्रिमण्डल और जनता के दुश्मनों के मंत्रिमण्डल में अन्तर ही क्या रहा ? सावियत रूस में जनशिद्धा के बिजली के समान प्रसार ने यह बात सिद्ध कर दी है कि अगर कोई जनता की सरकार अपने सामने जनशिक्षा की कान्तिकारी योजना रखकर काम करे तो बहुत थोड़े समय में वह लाखों-करोड़ों आदिमियों को शिद्धात कर सकती है। कहा जा सकता है कि ये मंत्रिमण्डल पूर्णरूपेण स्वाधीन तो होंगे नहीं, कि उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में कभी पैसे की कठिनाई पड़े ही न।

इस आपित का समाधान करते हुए हम केवल यह कहना चाहते हैं कि ऐसा मंत्रि-मण्डल किसी काम का नहीं जिसे जनता को शिव्हित करने का भी पूरा अधिकार, पूरी सुविधाएँ न हों। जनता के मंत्रिमण्डल को आज की परिस्थिति में निरन्तर संघर्षशील होना पड़ेगा—हर छोटी-बड़ी बात पर उसे संधर्ष करना पड़ेगा—जिसमें वह सारे विझों से छड़ता हुआ जनता की सेवा कर सके।

<sup>\*</sup> तब से अब तक हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हम देख रहे हैं कि यह पूँजीवादी हकूमत भी जो कि अंग्रेजों के साथ गठबंधन के बल पर कायम हुई है जनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहती, उसे मूर्ख रखना चाहती है।——ले॰ सन् '४६]

# हमारे साहित्य का नया स्वर

कुछ वर्ष पहले संपादक प्रेम की कहानियों के मारे परीशान रहा करते थे। प्रेम का वही त्रिकोगा, एक लड़की, उसके दो चाहनेवाले, या एक लड़का और उसकी दो चाहनेवालियाँ। सिनेमा और सर्कस । पार्क और बगीचा और नदी का किनारा। साँक का धुँघलका या रात का धुप्प अँधेरा। इत्र में बसी रूमालें। चुम्बन या प्रेमी के सीने पर सिर रखकर सिसिकयाँ और हिचिकयाँ और हिचित्रयाँ और हिचित्रयाँ के तारों का झनभनाना। गरज़ यह कि उसकी तिबयत परीशान हो जाती थी इस चीज़ से।

यह बहुत मुख का विषय है कि उस तरह का साहित्य अब एक तरह से बोरिया-बँधना लेकर चला ही गया है। 'माया' और 'मनोहर कहानियाँ' और इसी तरह के कुछ और सस्ते पत्रों को अगर छोड़ दें (क्योंकि इन पत्रों ने तो गंदे चिश्रों के प्रका-श्रानों के समान इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित करना अपना धंधा बना लिया है) तो मानना होगा कि उस प्रकार का सस्ता रोमांटिक साहित्य अब हमारे यहाँ से मली प्रकार उठ चला है। पहले कोई भी कलम उठाता था तो श्रुक में ऐसी ही चीज़ें लिखता था। किव हुआ तो बिना हचन्त्री का तार झनझनाये उसका काम न चलता था और कहानी-लेखक हुआ तो प्रेम का पचड़ा लेकर बैठ गया और लगा नायक से छत की कड़ियौँ गिनवाने और नायिका से सिसिकियौँ भरवाने।

अब वैसी बात नहीं है। अब हमारे साहित्य का स्वर निश्चित रूप से बदल गया है। प्रगतिशील साहित्य के मूल सिद्धान्त, जीवन और साहित्य की अन्योन्याश्रता ने बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे लेखक तक की चेतना में अपनी सोरें डाल दी हैं, यह निर्विवाद है। यहाँ पर हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि इस विकास का कितना श्रेय प्रगतिशील साहित्य के आन्दोलन को है और कितना जीवन की उन निर्मम वास्ति विकताओं को जो किसी प्रकार के भ्रम के पोषण का अवसर देने को तैयार नहीं हैं और ईमानदार लेखक को विवश कर रही हैं कि वह अपनी कत्यना के उच्च शिखर से नीचे उतरे जहाँ जीवन कीचड़ और खून में सना कराह रहा है। वाद के सम्बन्ध में लेखकों के मतमेद हो सकते हैं लेकिन ईमानदार लेखकों में इस बात पर परस्यर मतमेद की गुंजाइश नहीं है कि सबको कुचले हुए, नंगे-भूखे हिन्दुस्तान को ऊपर उठाना है। ऐसे काल में जब कि परिस्थितियाँ इतनी विषम नहीं थीं, किसीईमानदार लेखक के लिए

यह सोच सकना शायद संभव था कि देश को सदा उठाने का काम मेरा नहीं है, दूसरे हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं और शायद मुझसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज वह बात नहीं है। आज तो देश पर विपत्ति इतनी बड़ी है कि उसे दूर करने के छिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। किसी की उदासीनता के छिए जगह ही नहीं है ( जगह है लेकिन राष्ट्र की उपेचा करके !), बड़े से बड़े कल्पना-विछासी की उदासीनता के छिए भी नहीं। और कोई ईमानदार लेखक इस हद तक कल्पनाविछासी नहीं हो सकता कि वह राष्ट्र की सारी पीड़ा, उसके अपमान की समस्त गहनता की उपेचा करके अपनी कल्पना की रँगरिक्यों में डूबा रहे।

और यही कारण है कि आज हमारे साहित्य में एक नया स्वर सुनाई दे रहा है—संघर्ष का स्वर । आज जो साहित्य आगे आ रहा है वह प्रेम के तराने नहीं गाता, युद्ध का सिंहनाद करता है, राष्ट्र के अपमान के चित्र खींचकर पाठक को कोड़े मारता है और उसे आगे बढ़ाकर दुश्मन से जूझने का संदेश देता है। सपादक की डाक में जो समस्त साहित्य आता है उसमें यही संघर्ष का स्वर प्रधान रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि कला की दृष्टि से इसमें बहुत-सी सामग्री अत्यन्त दुर्बल भी होती है। अकसर कोरी नारेबाजी होती है जो दृदय को स्वर्ग नहीं करती। 'जयहिन्द' और 'सुभाषबोस' पर किवताएँ लिखना फैशन-सा हो गया है। ज्यादातर ये किवताएँ कमज़ार होती हैं लेकिन राष्ट्र की आत्मा का परिचय तो वे भी देती हैं—अपनी सारी कमज़ोरियों के बावजूद।

और यह परिचय बहुत सन्तोषजनक है क्योंकि वह अपने आपमें देश की संग्राम-शीलता का, स्वाधीनता का बीज छिपाये हुए है।

सन् १४६ ]

## हिन्दी में वाजसाहित्य की कमी

हमारे घर में अकसर सोवियत रूस की चर्चा होती है। अकसर बातों में सोवियत रूस आदर्श के रूप में घूम-फिरकर आ खड़ा होता है। नारी-स्वाधीनता का प्रश्न माँ की ओर से उठा, तो उसकी भी परिणित सोवियत रूस की नारी-स्वाधीनता में है। यदि किसानों-मजदूरों की आजादी और सुख-समृद्धि की चर्चा हो रही है, तो उसमें भी सोवियत रूस का आदर्श सामने आता है। घर में छड़के अगर फौजी बहादुरी का जिक्र निकाछते हैं तो उसमें भी सोवियत रूस सबके आगे है। गरज यह कि कोई बात हो, सोवियत रूस की चर्चा होनी आवश्यक है।

इसका प्रमाव घर के छड़कों पर भी पड़ा है। वे अकसर मुझसे सोवियत रूस के बारे में सवाल किया करते हैं, ऐसे सवाल जो उनकी बुद्धि में समाते हैं। बच्चे अकसर सौवि-यत रूस के बच्चों के बारे में ही पूछते हैं, स्कूल की पढ़ाई की बातें, खेल-कूद की बातें। मैं उन्हें जवाब दे दिया करता हूँ लेकिन कभी इतने विस्तार से उनसे बात नहीं कर पाता कि उनके सभी प्रश्नों का सम्यक् उत्तर दे सक्टें। स्पष्ट है कि पुस्तक का स्थान मौखिक चर्चा नहीं ले सकती। मौखिक चर्चा से तो किसी विषय में दिलचस्पी भर पैदा की जा सकती है और उसके आगे तो फिर निजी अध्ययन ही चल सकता है।

जब निजी अध्ययन के लिए बच्चों को कोई पुस्तक पकड़ाने की बात सोचता हूँ तब पाता हूँ कि पुस्तकें हैं हो नहीं, दूँ क्या। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर बच्चों के लिए सरल, प्रामाणिक पाथियाँ ही नहीं हैं, वहां
'चलती रेल चलती रेल' या 'होलो आयी होलो आयी' के ढंग की कविताएँ और बाबा
आदम के जमाने की दादी की कहानियाँ और वहीं पहेलियाँ जो बार-बार बुझायी और बूसी जाने पर भी जैसे बाला हो नहीं पड़तीं और वहीं हँसी के गोलमप्पे जिनसे
अब बच्चों को भी हँसी नहीं आती क्योंकि वे उन्हें कण्ठस्थ हो गये हैं। किसी चींक
में कोई नवीनता नहीं रह गयी है। बच्चों की पत्रिकाओं को उलट डालिए आपको मेरी
बात की सत्यता का प्रमाण मिल जायगा। किसी बाल-पत्र ने अगर बहुत प्रगति की, तो
गांधी, जबाहर या सुभाष बोस के बारे में कोई कितता या उनकी जीवनी उठाकर छाप

दी। इतने से ही हमारे बालकोपयोगी पत्रों के कर्चन्य की इतिश्री हो जाती है। बालक-बालिकाएँ हमारे राष्ट्र का कितना महत्त्वपूर्ण अंग हैं, कल के रोज वही राष्ट्र का भार उठायेंगे, इसकी चेतना का स्वर्श भी हमारे इन पत्रों को जैसे ठीक से नहीं है : अगर होता तो विश्व की प्रत्येक वस्तु और किया-कलाप के ज्ञान को सरल शैली में बचों तक पहुँचाने का दायित्व हम अपने ऊपर अनुभव करते। अगर छुटपन से ही बच्चों को ऐसा दिसागी भोजन नहीं मिलता जायगा कि वे आगे चलकर अपनी जनता और अपने देश के प्रति अपना कर्चन्य परा कर सकें तो वे निश्चय ही उम्र पाने पर एक सनापन-सा अनुभव करेंगे, उनके सामने उनके कर्चव्य की कोई ठीक रूपरेखा न होगी। यही कारणा है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान देता है क्योंकि अंततः उन्हीं पर सारे देश का दारोमदार है। हमने अभी इस चीज का महत्व काफी नहीं समझा है, और अगर समझा भी है तो उथले रूप में क्योंकि इस कमी को पूरा करने की कोई जबर्दस्त कोशिश किसी तरफ से नहीं हो रही है। अन्य प्रान्तीय भाषाएँ तो कुछ कर भी रही हैं। कम से कम गुजराती और बँगला तो इस दिशा में काफ़ी प्रगतिशील हैं। बँगला में बहुत उच्चकोटि का बालकोपयोगी साहित्य मिलता है. सभी विषयों पर। मेरा ध्यान भी अपने साहित्य की इस कमी पर तब गया जब मैंने एक दिन एक बँगला पुस्तकों के विकेता के यहाँ बेग्रमार बालोपयोगी किताबें देखीं जिनमें 'छोटोदेर राजनीति' और 'छोटोदेर सोवियत' जैसी अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक पुस्तकें भी थीं। सबसे पहले तो उनका गेट-अप देखकर मेरी आंखें खुल गयीं। यों तो अच्छा निकलना सभी पुस्तकों के लिए जरूरी होता है लेकिन बच्चों की किताबों के लिए तो उसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उस समय बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करना ही मुख उद्देश्य होता है। वयस्क आदमी तो अपनी रुचि की किताब पढेगा ही. उसका गेट अप चाहे जैसा हो ( इसका यह आशय नहीं है कि वयस्क आदमी पर अच्छे गेट-अप का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता है ) छेकिन छोटा छड़का तो पुस्तक तभी पढ़ेगा जब उसे उसमें भाकर्षण मिलेगा। इसलिए छोटे लड़कों की किताबें मोटे टाइप में, तरह-तरह के लाल-पीले रंगों में, तस्वीरों वगैरः के साथ छापी जाती हैं। हमारे प्रकाशक भी बालकोपयोगी पुस्तकों को मिन्न दङ्ग से छापते हैं, इसमें संदेह नहीं लेकिन हमारी पुस्तकों के गेट-अप और घँगला पुस्तकों के गेट अप में इतना ज़मीन आएमान का अंतर है कि कहा नहीं जा सकता। इमारे प्रकाशक किसी पुस्तक को लाल-पीले रंगों में छापने को ही कला की पराकाष्ठा समभते हैं। बँगला में ऐसा नहीं है। वे लोग सचमुच अपने बालको-पयोगी ( और अन्य साहित्य भी ) साहित्य की छपाई आदि में अपनी परिष्क्रत. कला-पूर्ण रुचि का परिचय देते हैं। वास्तव में उनके प्रकाशनों को देखकर ईर्ष्या होती है।

नयी समीक्षा

उनका बालकोपयोगी साहित्य विकासशील है—उसमें नयी। चिन्ता, नयी भावधाराओं का समावेश होता चलता है। उनकी राजा-रानी की कहानी भी कुछ नया रंग लिये रहती है, हमारे यहाँ का-सा पिष्टपेषण उनके यहाँ नहीं है। अप्रैल १९४६ ]

# सोवियत साहित्यकार स्वतंत्र नहीं !

कुछ दिन पहले हमारे दैनिक पत्रों में एक छोटी-सी खबर यह छपी भी कि सोवि-यत सरकार ने मिखाइल जोशचेन्को नाम के लेखक के ऊपर रोक लगा दी है, क्योंकि उसकी रचनाएँ सोवियत सरकार को पसन्द नहीं। इतनी-सी खबर थी, और संग में बा रायटर का बोड़ा-सा मिर्च-मसाला जिसका आश्य यही था कि यह देखिए एक सम्ना सोवियत रूस के जनतंत्र का ! लेखकों की ज्ञबान पर ताला जड़ दिया जाता है. क्योंकि उनकी रचनाएँ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों के मनोनुकूल नहीं पहतीं! काफी भोहेपन के अन्दाज़ से रायटर ने दुनिया-भर में इस 'समाचार' को प्रचारित किया था : लेकिन यह कितना बदमाशी से भरा हुआ प्रचार है, यह तो इसी बात से प्रमाणित हो गया कि दुनिया-भर में लोग थोड़ी देर के लिए इस खबर से गड़बड़ी में पड़ गये। रायटर की बदमाशी इसी बात में है कि उसने पूरी खबर नहीं दी और एक घटना को उसके प्रसंग से अलग कर यों संसार की जनता के सामने प्रस्तत किया कि उससे सोवियत जन-तंत्र के सम्बन्ध में छोगों के मन में शंका और सन्देह उत्पन्न हो। यह बात तो अब किसी से छिपी नहीं है कि ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद मिलकर एक सोवियत-बिरोधी महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध में जनता को अपने साथ लाने के छिए सोवियत के सम्बन्ध में ज़हरीछा, झूठा प्रचार करना ज़रूरी है। रायटर का समा-चार उसी योजना का एक अंग हैं। इस समाचार को लेकर सभी देशों में पूँजीपतियों के अखबारों ने वड़ा बावेला मचाया। इमारे यहाँ भी कुछ पत्र इस झुठे प्रचार के वहाव में आ गये।

अब रायटर के उस समाचार का झूठ-सच मालूम हो रहा है जब कि जोशचेन्कों के सम्बन्ध के समाचार का पूरा विवरण सामने आ रहा है। अंग्रेज़ सरकार का बस चले तो ऐसे प्रगतिशील पत्र बाहर से आने ही न दे जिनमें सत्य का उद्घाटन रहता है। मगर कुछ पत्र आ ही जाते हैं—अंग्रेज सरकार जनतान्त्रिक होने के नाते कैसे खुछमखुछा किसी पत्र पर रोक लगा सकती है!

'मार्डन क्वार्टरली' नामक प्रगतिशील अंग्रेज़ी पत्रिका में यह घटना पूरे विस्तार के साथ छपी है। आइए, पहले उस घटना को समक्त लें जिसे लेकर इतना त्मार बाँचा स्या है।

घटना केवल इतनी-सी है कि मिखाइल जोशचेन्को और ए० ए० अखमतीवा नामक कवियित्री की सोवियत लेखकों के संघ की सदस्वता से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि 'वे अपनी रचनाओं द्वारा संघ की नियमावली के पैराग्राफ्त 'ई' की उस शर्त को नहीं पूरा करते जिसके अनुसार सोवियत लेखकसंघ का सदस्य वही लेखक हो सकता है जो सोवियत सरकार का समर्थन करे और समाजवादी निर्माण में योग दे।'

अगर इस समाचार को तोड़कर प्रस्तुत करने में रायटर का उद्देश यह प्रमाणित करना था ( जैसा कि निश्चय ही था ) कि सोवियत सरकार भी एक प्रकार की हिटलरी तानाशाही सरकार है जिसके अन्तर्गत भाषण अथवा लेखन की कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो वह उतने ही से असफल हो जाता है जितना कि अभी हमने ऊपर दिया।

ज़ोशचेन्को को सोवियत-सरकार-विरोधी तथा समाज-विरोधी रचनाएँ करने के दंड-स्वरूप फाँसी नहीं दी गयी, गोली से नहीं उड़ाया गया, देशनिकाला नहीं दिया गया, एक दिन के लिए भी जेल नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि उसकी उन रचनाओं को ज़ब्त भी नहीं किया गया जिनके लिए उसे उचित ही दण्डित किया गया है। हिटलरी तानाशाही और सोवियत रूस के व्यापकतम जनतंत्र में कितना श्राकाश-पाताल का अन्तर है, यह इतने से ही स्पष्ट है। जो लोग फासिस्ट जर्मनी के इतिहास से थोड़ा भी परिचित होंगे वे जानते होंगे कि आइन्स्टाइन और अन्स्ट टोलर और एरिक म्यूसम आदि लेखकों वेजानिकों और बुद्धिजीवियों को क्या-क्या दिन देखने पड़े, हिटलरी तानाशाही ने सचमुच कोड़ियों की तादाद में लेखकों को देशनिकाला दिया है, जेल में सड़ाकर यातनाएँ दी हैं और गोलियों से उड़ाया है।

इसके एंकदम विपरीत सोवियत रूस में जो श्वेचन्कों को जो दंड मिला है इससे हल्के दंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही वह एक ऐसा दंड है जो एक सर्वागपूर्ण जनतंत्र में ही संभव भी है। यदि कोई समाज-विरोधी, जनविरोधी लेखक ऐसी रचना करता है जिससे समाज को, जनता के हितां को क्षिति पहुँचती है तो क्या यही सर्वोच्यम जनतंत्रीय दंडप्रणाली न होगी कि जनता उक्त लेखक का सामाजिक बहिष्कार करे ? और इस प्रकार उसे नैतिक रूप से इस बात के लिए विवश करे कि वह अपने को सुधारे और ऐसे साहित्य को सृष्टि करे जो समाज के लिए कल्यासाकारी हो ? इस प्रका पर दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। एक ऐसे साहित्यक संघटन की कल्पना कीजिए जो देश के सभी महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों-कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसे देश की समस्त जनता, विशेषकर साहित्यानुरागी जनता का नैतिक बल एवं समर्थन प्राप्त हो। सोवियत साहित्यकार-संघ ( यूनियन आफ सावियत राइटर्स ) ऐसी ही संस्था है। फिर कल्पना कीजिए कि इसी साहित्यकार-संघ का सदस्य एक लेखक

अश्लील, व्यिमचार-मूलक साहित्य रचता है या ऐसा साहित्य रचता है जिससे देश के स्वाधीनता-आन्दोलन को गहरी चोट पहुँचती है। जोशचेंको की जिन दो पुस्तकों के लिए, 'सूर्योदय से पहले' (बिफ़ोर सनराइज़) और 'एक बन्दर की कहानी' (द ऐडवेंचर्स आफ ए मंकी), सोवियत साहित्यकार-संघ को उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी है, ऐसी ही कितावें हैं। 'सूर्योदय से पहले' नामक पुस्तक की आलोचना करते हुए 'बोलशेविक' नामक पत्र ने जनवरी सन् '४४ में लिखा था कि उक्त पुस्तक में 'बासठ गन्दी कहानियाँ हैं। 'एक बुड्ढा मरता है' शीर्षक कहानी तो इतनी अश्लील है कि सोवियत पत्रों में उसकी कथावस्तु की चर्चा तक नहीं की जा सकती। (संक्षेप में) वह एक बुड्ढे की व्यभिचार-वृत्ति का वर्णन है। हम इस अकथ्य अश्लीलता के उदा-हरण देकर अपने पाठकों को थकाना नहीं चाहते, इतना ही कहना काफ़ी होगा कि इस किताब में गन्दगी और ग़लाज़त का एक समुद्र लहरें मार रहा है।'

ये बातें आज से तीन साल से भी ज्यादा पहले कही गयी थीं। इससे एक और बात जो तन्काल और सहज ही प्रमाणित हो जाती है, यह है कि जोश्चर्चेंको संबन्धी घटना कोई कहर नहीं है जो अचानक एक रोज़ आस्मान से नाज़िल हो गया है, बल्कि वह एक बरसों पहले से चली आती हुई साहित्यिक बहस का आख़िरी नतीजा है, और कुछ नहीं।

यह तो हुई जोशचंको की अश्लीलता की बात। मगर इतने ही से बस नहीं है। जोशचंको की दूसरी रचना, एक बन्दर की कहानी, सोवियत देश की स्वाधीनता-स्था की लड़ाई को गहरी चोट पहुँचाती है। उसमें हिटलर के खिलाफ अपनी स्वाधीनता-रच्चा की जीवन-मरण की लड़ाई में गुँथी हुई सोवियत जनता का मखील उड़ाया गया है। जैसा कि माडन क्वार्टरली का सम्मादक जान लुइस हमें बतलाता है, उसमें जोशचंको का नायक बन्दर 'एक सुरह्मित होटल' में 'स्तालिनग्राद और लेनिनग्राद के लोगों से कहता है कि तुम लोग निरे गचे ये जो लड़ते ही रहे और बमगोले खाते रहे; इससे ज्यादा अक्ल तो अजायबघर के किसी भी बन्दर में होगी!'

संसार के लिए सोवियत के प्रतिरोध का कितना ऐतिहासिक महत्त्व है, अगर उस प्रश्न को यहाँ न भी उठायें तो भी कम-से-कम सोवियत-संघ के लिए लेनिनग्राद और स्तालिनग्राद के प्रतिरोध का कितना महत्त्व था, इसके बारे में तो किसी बहस की गुंजा-इश्च ही नहीं। उसके बारे में लड़ाई के दौरान में इस लेखक के ये मनोभाव ! यह सोवियत समाज की विचार-स्वाधीनता ही है जो ऐसे घृणित राष्ट्र-विरोधी, समाज-विरोधी विचारों तक को प्रकाश में आने से नहीं रोकती। अन्य किसी देश में जोशचेंको के लिए कैसे दंड का विधान होता, यह श्रासानी से कल्पना की जा सकती है। आप स्वयं

नयी समीखा

गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार कर देखें तो आप भी इस निष्कर्ष पर विवश होकर , आयेंगे कि यह वह न्यूनतम दण्ड है जो जोशचेंको के अपराध के लिए उसको मिल सकता था—सभी सोवियत लेखकों के संघ की सदस्यता से निष्कासन ।

हमें 'सूर्योदय से पहले' और 'एक बंदर की कहानी' पढ़ने का 'सौभाग्य' नहीं मिला है। पर हमने उसकी 'द वंडरफुल डाग ऐंड अदर टेल्स' और कुछ फुटकर कहा-नियाँ अवश्य पढ़ी हैं। उनके आधार पर हम 'बोल्शेविक' पत्र की निम्न उक्ति का अन्त्रशः समर्थन करते हैं—

हमें आश्चर्य होता है कि यह कैसे हुआ कि लेनिनग्राद का एक लेखक जो हमारी सड़कों पर घूमा है, हमारे शानदार शहर में रहा है, जब लिखने बैठता है तो उसे अपनी कथावस्तु के लिए उन चीज़ों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता जिनकी अब किसी की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं और जिन्हें हम मूल चुके हैं। जोश-चेंको गूदड़ बीननेवालों की तरह हीनतम प्रवृत्तियों की खोज में मनुष्यरूपी घरों की खाक छानता फिरता है। न जाने क्यों हमें यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि अपने देश की रक्षा के इस महान युद्ध में, इस लेखक के लिए यह मुमिकन हुआ कि वह सिर्फ जहालत और गन्दगी के बारे में लिखे, गोकि वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि लेनिनग्राद के लोगों ने अपने शहर को बचाने के लिए कैसी लड़ाई छड़ी, लेनिनग्राद की स्त्रियों ने किस अपूर्व आत्मोत्वर्ग से काम किया। जब कि सोवि-यत जनता के काम्य चारित्रिक गुण विशेष रूप से देदीप्यमान हुए, जिससे उनके उद्देश की महत्ता का परिचय मिला, तब इस लेखक के मन को केवल जहालत और गनदगी ने अपनी ओर आकृष्ट किया। × × × कुछ साल पहले ( ज़ोशचेंको की रचनाएँ पढ-कर) इस अपने आपको समका लिया करते थे कि ज़ोशचेंकी गुज़रे जमाने के इन खँड-हरों को इस खयाल से हमारे सामने लाता है कि हम पुरानी नष्ट होती हुई दुनिया की भी तसवीरें देख लें। क्योंकि अंशाजापन, घृणित व्यर्थता, बुरी आदतें, आछे लोगों की ओछी जिन्दगी, यही उसकी रचनाओं की मूळ कथावस्तु है; उसके सभी नायक ऐसे ही हैं, बदमाश, समाजविरोधी कामों में लगे हुए लोग जो अपनी अँचेरी दुनिया में खड़े अच्छे दिनों के आने का बाट देख रहे हैं। मगर अब यह बात ज़रूरत से ज्यादा साफ़ हो गयी है कि ज़ोशचेंक्को खुद इसी किस्म का आदमी है।

इस घटना में जिन बातों पर हमारा ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए, वे यह हैं:---

एक—सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से ज़दानोव ने सबसे पहले ज़ोशाचेंको और उसी ढंग के अन्य लेखकों के विरोध में आवाज़ उठायी

इसमें सन्देह नहीं, मगर इस आवाज के उठाने में पार्टी के मनोतुक्ल बात न कहनेवाले का मूँह बन्द करने का भाव नहीं है ( जैसा कि रायटर ने सिद्ध करना चाहा है, वर्ना वैसी सूरत में रचना छपने ही न दी जाती जैसा कि फ्राशिस्त जर्मनी में होता था। सोवियत में सारी आछोचना रचना छपने के बाद होती है। ) बल्कि वह इस बात की स्वीकृति मात्र है कि समस्त सोवियत जनता उक्त लेखकों की किन्हीं रचनाओं के लिए उनकी कड़ी भर्त्सना कर रही है और निश्चय ही इस प्रश्न पर आन्दोलित है। सोवियत जनता पढी-लिखी सुसंस्कृत जनता है जिसके बारे में लगभग दस बरस पहले लिखते हुए किसी ने लिखा था कि वहाँ के मजदूर रवीन्द्रनाथ के 'घरे-बाहिरे' के नायक सन्दीप के चरित्र को लेकर आपस में बहस करते हैं। ऐसी जनता यदि जोशचेंको की स्पष्ट ही ओछी, राष्ट-विरोधी कृतियाँ पढकर क्ष्य हो उठी हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। लेनिनग्राद डेढ साल से ऊपर बाकी दुनिया से एकदम कटकर बिरा पड़ा रहा-लेनिनग्राद को इतिहास का सबसे दीर्घकालीन घेरा सहना पड़ा था। इस घेरे के जमाने में अगर तिखोनोव ( जो कि सोवियत साहित्यकार-संघ का सभापति था और लेनिनग्राद में था ) और दूसरे लोग साहित्य की इन भयानक दृषित प्रवृत्तियों से परिचित नहीं हो पाये, तो इसमें भी कुछ आश्चर्य नहीं। ऐसी दशा में सोवियत जनता का पहले आन्दोलित होना और सबके बाद सोवियत साहित्यकार-संघ का इस ओर उख करना ही अधिक स्वामाविक था। इसलिए जोशचेंको का विचार करते समय हमें यह न सोचना चाहिए कि पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी ने एक बेचारे लेखक का गला बोट दिया. बल्कि यह कि उक्त लेखक की रचनाएँ इतनी दृषित है कि समस्त सोवियत समाज जनके बारे में गम्भीरता से सोच रहा है और बात कर रहा है।

दो—जोशर्चेको की किताबों पर रोक नहीं छगी है, केवल उनकी कड़ी आलोचना की गयी है।

तीन यह कोई सरकारी सेंसरिशप नहीं है (जैसा कि हमारे देश में है) बल्कि सारा देखक-समुदाय इस घटना से निकलनेवाली, इससे पूर्वापर सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं पर सोच-विचार कर रहा है, अपना मत स्थिर कर रहा है। ज़ोशचेंको तो केवल एक साधन है; वास्तव में उसके माध्यम से वे आधुनिक साहित्य की गंभीर समस्याओं पर विचार कर रहे हैं।

ज़ोशनेंको हमारे साहित्यकारों के लिए एक सीख का उपादान बन सकता है। ज़ोशनेंको ने ऐसी राष्ट्र-विरोधी रचनाएँ इसीलिए की कि वह अपने देश के जीवन-मरण के संघर्ष से एकदम अलग रहा। जब तिखोनोव, सिमोनोव, गोरबतोफ, पेत्रोफ आदि बीसियों लेखकों ने फौजी वर्दी पहन ली और मोर्चे पर अपनी क़लम लेकर जा खड़े

हुए, तब ज़ोशचेंको ने खामोशी से सोवियत एशिया के अस्मा आटा नामक शहर में पनाह लो जहाँ उसी के शब्दों में 'तोपों की गड़गड़ाहट बिलकुल नहीं सुन पड़ती थी'। इस तरह तोपों की गड़गड़ाहट से उसने अपनी जान जरूर बचा ली, ममर इसी मारे उसे उस पवित्र अग्नि का संस्पर्श भी नहीं मिला 'जिसमें तपकर नये सोवियत लेखक और नये सोवियत मनुष्य, नारी और पुरुष, का जन्म हुआ। इसीलिए उसकी प्रवृत्तियाँ निर्माण की ओर उन्मुख न होकर विघटन की ओर उन्मुख हुई।

कोशचेंको को ध्यान में रखकर ही वे लोग इस साहित्यिक समस्या पर विचार कर रहे हैं कि क्या संघर्ष से अलग हटकर 'विशुद्ध कला' अथवा 'विशुद्ध साहित्य' की सुष्टि संभव है ? इस प्रश्न पर वे विचार कर रहे हैं और आधुनिक साहित्य का यह एक ऐसा सनातन विषय है जिस पर हम सबको भी गंभीरता से विचार कर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।

मार्च १६४७

## गांधीजी की हत्या और हमारे साहित्यिक

सहयोगी 'हिमालय' का गांधी अङ्क हमारे सामने हैं। उसमें कैसी क्या सामग्री है, उसके बारे में अभी हम कुछ खास नहीं कहना चाहते। गांधीजी की हत्या से मेरित किविताओं आदि पर हम कभी पूरे विस्तार के संग विचार करेंगे। यह साहित्य परिमाण में तो बहुत है, लेकिन अधिकांशतः है काफ़्री हीन कोटि का। कला की तो बात ही छोड़िए,सीधी-सची अनुभूति भी उसमें नहीं है।

इन कविताओं में और कुछ न होता दर्द तो होता; वह भी गायब है। कहीं किसी अज्ञातनाम कि की कुछ पंक्तियों में यहाँ-वहाँ कुछ दर्द भळक गया है तो उसकी बात और है; पर आमतौर पर सारो किवताएँ एक सिरे से बनावदी हैं। बड़े बड़े नामी-गरामी किवयों ने चौराहे पर बैठकर दुःख के आवेश में सर के बाल नोचे हैं और छाती पीटी है, लेकिन उससे क्या कहीं अनुभूति का छिछलापन छिपता है ?

सच्चे हृदय के उद्गार और कृत्रिम उच्छ्वास का अन्तर ये 'रस' के मर्मज्ञ किव-गण न जानते हों यह मला कैसे हो सकता है, लेकिन जब अपनी अनुभूति में ही खोट है, जब अपना दर्द ही सच्चा नहीं है तो 'रस' की मर्मज्ञता क्या कर लेगी!

गांधीजी की मृत्यु के शोक में लिखी गयी सभी कविताओं की कटिंग अभी इस समय हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इस समय हम उनपर विचार भी नहीं कर रहे; लेकिन 'हिमालय' का गांधी अङ्क तो है और उसमें जो थोड़े-से रत हैं उनकी कुछ बानगी अपने पाठकों के सामने रखने का लोभ हम नहीं संवरण कर सकते:

> अरे हाय ! कैसे हम झेलें अपनी लजा, उसका शोक ! गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक !!

—मैथिलीशरण गुप्त

किया योग्य उसने अयोग्य को यौगिक शक्ति जगाके

आपस में कटते-मरते थे भूले देश-भलाई, सिखलाया उसने, हैं हिन्दू— मुस्लिम भाई-भाई,

### मंत्र मुह्ब्बत का दोनों के कानों में बिठलाके।

यों तो सारी कविता ही ऐसी लाजवाब है कि उसे पूरी की पूरी उद्धृत करने का मोह होता है, लेकिन स्थानाभाव है, इसलिए बस यह अन्तिम स्टैंजा और देख लीजिए:

भारतीय जीवन का सबसे उज्ज्वल रूप दिखाके, भारतीय संस्कृति का सबसे व्यापक अर्थ बताके,

साथ हुआ गांधी गायत्री,

अधिक नहीं (बानगी तो बानगी ही है!) बस सोहनलाल द्विवेदी (दो-दो गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थों के संकलनकर्ता, जिनकी साँस-साँस में गांधीजी की मिक्त है!) के दो चरण और सुन लीजिए:

आज देश पर अनभ्र वज्रपात है हुआ! आज देश के महान् प्राण मृत्यु ने छुआ! बन अमृत जिल्ला रही कि जिस फकीर की दया, आज वही महाप्राण देश में

रहा नहीं! कोटि-कोटि हैं मगर वहीं न एक आज है,

कोटि-कोटि हैं, मगर, वहीं न रहा राज है, कोटि-कोटि हैं, मगर, रहा न शीश ताज है,

जा रहे महात्मा, अभाग्य! चल

निहार ले!

हम बहुत नम्नतापूर्वक पूछना चाहते हैं कि क्या इन पंक्तियों में से किसी एक में भी शोक की सची अनुभूति है? क्या गांधीजी का इस प्रकार उठ जाना इन कियों के हृदय में जो अपने को गांधीजी का परम अनुरक्त भक्त कहते हैं, इसी प्रकार की मुदा, पिटी-पिटाई, आर्यसमाजी गाने ('हे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिए'— अनाथालय के बच्चों द्वारा बहु-प्रचारित!) जैसी खोखली, बेजान, बासी तुकबन्दियाँ जगा पाता है!

यह नहीं कि इन कवियों ने अच्छी कविता न लिखी हो-'सार्केत' 'यशोधरा'

'द्रापर' जैसी श्रेष्ठ कलाकृतियों के रचयिता की वागाी से ये केवल दो पंक्तियाँ पूरी, और वे दो पंक्तियाँ भी कैसी, गहराई से भूत्य, सची पीड़ा की तिलमिलाहट से खारिज।

गांधीजी की मृत्यु से न जाने कितने लोगों की जिन्दगी का सूरज सदा के लिए इव गया, अब उनकी जिन्दगी में फिर कभी सुबह नहीं होगी। स्वयं कि के हृदय में भी तो गांधीजी के लिए असीम भिक्त और प्रीति थी। उन्हीं गांधीजी की ऐसी निर्ममता-पूर्वक हत्या की गयी, और किव के हृदय में उसकी भावात्मक प्रतिक्रिया हुई इन दो पिक्तियों के रूप में जिनमें 'शोक' का शब्द भी है और शोकसूचक उद्गार चिह्न भी अ बीसियों हैं लेकिन वेदना की गहराई नहीं है।

खरी अनुभूति ही वह चीज है जो कविता में तिलिस्म पैदा कर सकती है । दा पंक्तियों से हमें शिकायत नहीं। वे दो पंक्तियों ऐसी भी हो सकती थीं—

रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल जो आँख ही से न टपके वह लहू क्या है।

<del>ं</del>ग़ालिब

इनमें भी शब्द बड़े सादे हैं, मगर सच्चे हैं, उनमें मार्मिक अनुभूति है, इसीलिए वे पाठक के मर्म को छूते हैं और मैथिलीशरण जी की ये पंक्तियाँ नहीं छूतीं।

'मधुशाला', 'निशा-निमंत्रण' और 'एकान्त संगीत' के किन से भी ऐसी रुचर चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसी किन्निता को आनुष्ठानिक तुक्रबन्दी कहना चाहिए। आनुष्ठानिक तुक्रबन्दी से हमारा अभिप्राय उस तुक्रबन्दी से हैं जो स्कूल या कालेज के पारितोषिक-नितरणोत्सव पर या इंस्पेक्टर साहब की शान में या ऐसे ही मौकों पर पढ़ी जाती है! गणित या भूगोल के मास्टर साहब, कोष की मदद से, इघर-उघर से जोड़-जाड़कर शब्दों का यह टीला खड़ा कर देते हैं जो इंस्पेक्टर साहब के सर पर आतर्वी-आठवीं के किसी लड़के द्वारा गिरा दिया जाता है, फिर गले में माला डाल दी जाती है, फिर सब लोग 'हाफ डे' मनाते हुए खुशी-खुशी अपने घर चले जाते हैं!

हम समझ रहे हैं कि शिष्टाचार के नाते हमें इतनी कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, केकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ शिष्टाचार ही सब कुछ नहीं होता।

अब हमें जरा इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसे सिद्धहस्त एवं मर्मी कवियों ने भी इस विषय पर ऐसी रचनाएँ क्यों कीं ?

हमारी समझ में केवल एक कारण आता है,—उनकी अनुभूति खोटी थी। इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि गांधीजी की हत्या से उनको दुःख नहीं हुआ। दुःख हुआ, और अपनी जगह पर, अपनी सीमाओं में सचा दुःख हुआ, लेकिन

नवी समीक्षा

इन्हीं सीमाओं ने उस दुःख की क्वालिटी गिरा दी, उसकी शक्ति और उसका घनत्व कम कर दिया। वह सीमाएँ क्या थीं ?

पहली सीमा, गांधीजी के प्रति उनकी भक्ति निरी शाब्दिक थी; उनके आदशों के अनुसार जीवन ढालने को कोशिश नहीं हुई, इसीलिए वे कभी किव-मानस के अंग नहीं बने, उनकी रिषति उस मूर्ति की थी जिसे भक्तजन आते-जाते हाथ जोड़ लेते हैं। बस इससे अधिक कुछ नहीं। इसीलिए जब उनकी हत्या हुई तो किव के मन में यह भाव जगा कि उसकी वंश मूर्ति खंडित हो गयी, यह नहीं कि उसके कलेजे का कोई दुकड़ा किसी ने काटकर फेंक दिया। अतः अनुभूति में तीवता की कमी।

दूसरी सीमा, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के सेनानी गांधी और कि के बीच दरार जो कालान्तर में खाई बन गयं। घटना-चक्र को न समक्त सकने के कारण, घटनाश्रों की अंध-प्रतिक्रिया के रूप में उसका बढ़ता हुआ मुस्लिम-विद्वेष, इस विद्वेष की पृष्ठभूमि में गांधी जी का ऐक्य-अभियान।

किव के हृदय में, व्यक्ति के नाते अब भी गांधीजों के लिए सम्मान है, लेकिन अब उसकी भक्ति में बड़ी खोट आ गयों है, सांप्रदायिकता के विष से किव-मानस स्वयं जर्जर है, इधर के गांधीजी उसकी समझ में बिलकुल नहीं आते, उसका मन प्रतिहिंसा के लिए छटपटाता है, गांधीजी एकता और शान्ति की बात करते हैं, किव की अब गांधीजी पर वैसी एकान्त निष्ठा नहीं है, पुरानी बातों के आधार पर वह अब भी गांधीजी को भानता है लेकिन अब वह उनसे (मुसलमानों और उर्दू के मसले पर) बहुत दूर खिसक गया है, अब उसकी भक्ति में बहुत खोट आ गयी है;

तीसरी सीमा, इतिहास की गति को न समझ सकना। गांधीजी इस समय किन शक्तियों के प्रतीक थे, उनकी इत्या करनेवाले किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज भारत को गांधीजी की क्या और कैसी आवश्यकता थी, उनके चले जाने से भारत के मानचित्र में क्या परिवर्तन हो गया, वह परिवर्तन ग्रुम है अथवा अग्रुम—आदि बातों को न समझ सकने के का्रण अपनी कविता में वे सिवाय व्यक्ति गांधी के लिए सिर धुनने के और कुछ नहीं कर सकते,—बहुत किया तो कुछ भारी-भरकम समस्त पद-विशेषणों से उन्हें विभूषित कर दिया!

बिना उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के किवता में वह एपिक गहराई या प्रसार वा तीव्रता आ ही नहीं सकती जो ऐसे गहान् व्यक्ति के शोक में लिखी गयी किवता के लिए आवश्यक है। कीट्स की मृत्यु पर लिखी गयी शेली की किवता 'अडोनेइस' और लेनिन की मृत्यु पर मायाकोव्स्की की किवता 'व्लाडिमीर इलिच लेनिन' देखने से हमारी बात और भी साफ्र हो जायगी। इसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण का और भी बढ़ा हुआ रूप वह क्रांतिकारी भावना है जो गांधीजी की हत्या के पीछे संगठित भारतीय प्रतिक्रिया का हाथ देखती है और जो इसीलिंग गांधीजी के शव पर आँसू बहाने को गलत समझती है और प्रतिक्रिया पर सींचे वार करना चाहती है, और भारत से उन कुत्सित जीवों और उनका समर्थन करने वाली धारणाओं का नामोनिशान मिटा देने के लिए भारतीय जनता का आह्वान करती है...

...पर श्री आरसी प्रसाद सिंह ने अपने नाटक में गांधीजी को वैतरणी के तीर पर ले जाकर उनकी जो छीछालेदर की है, वह द्रष्टव्य है। लेखक ने कस्त्रवा, गांधीजी, रवीन्द्रनाथ, तिलक, लेनिन आदि से जो मॅंड्रेती करायी है उसकी तो बात ही छोड़िए, ऐसे ओछे ढंग से उसने हन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है कि पढ़कर चिढ़ होती है, पात्रों की मर्यादा का रंचमात्र ध्यान इस यशस्त्री नाटककार को नहीं रहा! खैर, उसकी बात छोड़िए, वह तो उसकी अद्धमता का परिचायक है और अक्षमता के लिए किसी को दोषी ठहराना न्याय नहीं! अभी तो हम केवल यह दिखलाना चाहते हैं कि ये किन और लेखक गांधीजी का नाम कंठी-माला लेकर जपते जरूर हैं, लेकिन उनकी आस्था भी सची नहीं, अन्यया इस तरह की चीजें स्वम में भी नहीं आ सकती थीं जिन्हें गांधीजी का करूर हत्यारा गोडसे अपने बचाव की दलील के रूप में पेश कर सकता है।

अन्य आस्तिक हिन्दू जनता के सामने नाटककार ने रवीन्द्रनाय के मुँह से बार-बार यह कहलाया है कि गांधीजी की हत्या गोडसे ने प्रभु के आदेश से की !

.परदा खुळते ही कस्तूरबा रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पूछती हैं—गुरुदेव, आप मौन क्यों हैं ? बोळते क्यों नहीं ? स्वामी अभी तक नहीं आये ?

रवीन्द्रनाथ इसका उत्तर देते हैं—देवी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। भगवान नारद ने आज दोपहर में ही मुक्तने कहा था कि नाथ्राम नामक किसी व्यक्ति को प्रभु की आज्ञा मिळ चुका है। क्या वह समर्थ नहीं हो सका ?

रवीन्द्रनाथ की शंका का समाधान किया तिलक महाराज ने — गुरुँदेव, आश्चर्य है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। त्रिलोक में ऐसा कौन पुरुष है, जो प्रभु की आशा का निसदर कर सके ? मेरा तो विश्वास है कि महापुरुष अभी आते ही होंगे। वह देखिए...

तभी गांधीजी वहाँ पहुँच जाते हैं, गोडसे ने प्रमु की आज्ञा का अच्रशः पालन करके उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया था!

भला बताइए इस तरह की बात लिखने का उद्देश्य सिवाय इसके और क्या है कि कोगों के मन में गांधीजी के हत्यारे के प्रति कटुता न उत्पन्न हो, लोग उसे प्रभु का एक आज्ञाकारी सेवक छोड़ और कुछ न समझें ?

नयी समीक्षा

इतना ही नहीं, आगे चलकर लेखक ने रवीन्द्रनाथ (!) के मुँह से यह भी बतलाने की कोशिश की है, कि किस कारण से अब गांधीजी की हत्या ही ठीक थी! दृश्य यह है:

तिलक महाराज महाराष्ट्रीय होने के नाते गोडसे के लिए लजा बोध करते हैं— विधाता का भी कैसा न्याय है कि एक हिंदू, और उसमें भी महाराष्ट्रीय को ही शैतान का कार्यभार सौंपा गया ! उसने तो केवल श्रापने देश को ही नहीं, सारे संसार की कलंकित किया ।

तब गांधीजी उनकी मनोव्यथा दूर करते हैं—भगवन्, उसने तो प्रभु के आदेश का पालन किया और प्रभु की इच्छा की पूर्ति जिससे हो, उसमें थ्राप जैसे विवेकशील व्यक्ति के लिए न्याय-अन्याय का विचार करना उचित नहीं।

तभी खीन्द्रनाथ इन शब्दों में गांधीजी की बात का समर्थन करते हैं-

ठीक है महाराज ! संसार में कौन किसको मारता है और कौन कब मरता है ? स्त्रधार के हाथों में पड़ी हुई कठपुतलियों की तरह संसार के सभी जड़-चेतन पदार्थ उसके इशारों पर नाचते किरते हैं !...सृष्टि का जो एकमात्र संचालक है, बिह जब देखता है कि किसी व्यक्ति-विशेष का विशेष कार्य समाप्त हो चुका और उसके अस्तित्व से अनेवाले समाज के अनिष्ट की आशंका है, तब वह उसको वापस बुला लेना ही पसन्द करता है.....नाथूरामने भी तो यही देखा कि गांधी महाराज के रहने से किसी विशेष समाज (प्रतिक्रिया की संगठित शक्तियाँ या 'हिन्दू-समाज' ? साफ-साफ क्यों नहीं कहते ?—ले॰) का कल्याण खतरे में है; और ऐसा समझकर ही उसने महाराज को ससार के पर्दे से उठा दिया।

नाथ्राम गोडसे को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए मला और क्या कहा जा सकता है ? आश्चर्य है कि अब तक हत्यारे के वकीलों ने इसी प्रकार का कोई 'अलौकिक' तर्क क्यों नहीं उपस्थित किया ?

इस बात को तो जाने ही दीजिए कि छेखक ने भाग्य और दैवी शक्तियों में जनता के अन्धितिश्वास को और भी दृढ़ करके प्रतिक्रिया को, न्यस्त स्वार्थों को शक्ति पहुँचायी है। 'इम छोगों के किये कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होता है, भगवान् की मर्जी से होता है, हम छोग तो बस कठपुति छयाँ हैं...इसिछए जो हो रहा है, सब ठीक हो रहा है; बिना कान-पूँछ हिल ये अन्याय और अत्याचार सहे जाओ क्योंकि यही मगवान् की मर्जी हैं '

हम यही जानना चाहते हैं कि लेखक अगर बिड़ला का क्रीतदास हाता, तो इससे अधिक क्या कहता ?

पर हम आश्चर्यचिकित हैं उसकी ईमानफरोशी की इस हद पर कि वह गांघीजी के हत्यारे को भी अपने 'अध्यातम' की ओट में बचाने से बाज नहीं आता ! हमें इस नाटक पर ध्यान देने की जरूरत न पड़ती अगर हम सोचते कि जनता इसके पाखंड

को समझ जायेगी और इसके पीछे से माँकते हुए लेखक के मुखड़े को पहचान लेगी, अगर इम जानते कि वह इस तरह की चक्रमेवाजी में नहीं आयेगी। लेकिन संप्रति स्थित इतनी अच्छी तो नहीं है। जनता को इस प्रकार भगवान् के नाम पर, रामनामी ओढ़कर गुमराह किया जा सकता है, इसीलिए यह नाटक और इसकी यह मावधारा बड़ी घातक और दुष्टतापूर्ण है।

फिर नाटककार ने जो कारण दिया है उसमें तो अपनी पोल बिलकुल खोल दी। अंतिम उद्धरण में रवीन्द्रनाथ नहीं, उन्हीं के श्रेणी के एक दूसरे किव (कम से कम वह बो अपने को समक्षते हैं, दूसरा कोई उन्हें समझे न समझे उनकी बला से!) श्री आरसीप्रसाद किंद्र का स्वर है! उन्हें साफ साफ यह कहने का साहस तो नहीं हुआ कि गांधी बो के जीवित रहने से किस 'विशेष समाज' का कल्याण खतरे में था, लेकिन हिन्दू महासभा से नेता 'वीर' सावरकर के आदेनुशार यह हत्या की इससे पता चलता है कि 'विशेष समाज' से है। (सरकारी गवाह बाडगे ने यह अजब बात कह दी कि गांधीजी की हत्या का आदेश नाधूराम को सावरकर से मिला था; आरसी बाबू का तो कहना है कि नाथूराम को यह आदेश प्रभु से मिला था। जासूस के लिए समस्या: पता लगाओ यही सावरकर तो आरसी बाबू के 'प्रभु' नहीं हैं!)

अब आपके सामने कदाचित् यह बात स्मष्ट हो गयी होगी कि इस सारें अध्यातमनाद के जिर्मे छेखक, नो बात कहना चाहता है, अपना जो मत रखना चाहता है वह सिर्फ यह है कि उसकी सांप्रदायिकता के विष से अंघी दृष्टि में गांधीजी का जीवन हिन्दू समाज के कल्यामा के छिए बातक था, इसछिए उनकी हत्या उचित ही हुई [इसी बात को मुक्तप्रान्त के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता ने गांधीजी की शोक सभा में (!) यों कहा कि गांधीजी तो एक प्रकार के ब्रेक थे, अभिप्राय यह था कि अब ब्रेक नहीं है और अब हिन्दू सांप्रदायिकता का इंजन घड़पड़ाता हुआ आगे बढ़ सकेगा !] दुःख अगर है तो बस एक बात का कि गांधीजी को जीवन के रंगमंच से अछग करने का काम एक हिन्दू के हाथों क्यों स्पादित हुआ। (न जाने कितने कियों ने इसी बात का रोना रोया है!) काशा कि वह हिन्दू न होकर मुसलमान होता !!! तो सारी बात बनी-बनायी थी, किर किसी बात का रोना न होता। अब तो उनके छिए मरना ही ठीक था, राष्ट्र को अर्थात् 'हिन्दु-राष्ट्र' को अब उनकी जरूरत न थी!

असर बात तो यही है। अगर चेतना में नहीं तो उपचेतना में, असल बात यही है, बाकी सब तो 'सम्यता' है—ऑस् भी 'सम्यता' के हैं! सन् ४⊏]

## 'प्रगतिशील साहित्य' पर नरेन्द्रदेवजी

अक्तूबर की 'जनवाणी' में आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'प्रगतिशीक साहित्य' शीर्षंक से एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा भी दी है और उससे संबंध रखनेवाले कई सवालों पर अपनी राय दी है।

प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा देते हुए आचार्यजी लिखते हैं : जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करके चलनेवाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य है।

यह परिभाषा यदि किसी भाववादी ( आइडियलिस्ट ) विचारक ने दी होती तो हमें कुछ खास आपत्ति न होती क्योंकि उसकी विचार-शैली ही वैसी है। छेकिन एक प्रमुख समाजवादी विचारक की लेखनी से निकलने पर यह परिभाषा और भी अर्थग्रन्य हो जाती है, क्योंकि समान और साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या समाजवाद का बीज-मंत्र है । समाज की ऐतिहासिक व्याख्या से अभिप्राय है सामाजिक प्रगति को सामाजिक श्रीसायों के संघर्ष के परिसाम के रूप में देखना। उसी प्रकार साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या से अभिप्राय है साहित्य को श्रेणी-विभक्त समांज के आन्तरिक और बाह्य आलोड्न-विलोड्न, घार्तो-प्रतिघातों की मानसिक प्रतिच्छवि के रूप में देखना। अवस्य यह प्रतिच्छिव दर्पण पर पङ्नेवाली निश्चेष्ट प्रतिच्छिष नहीं होती, मनस्वी, प्रतिभासंपन्न कलाकार की सजग चेतना पर पड़नेवाली प्रतिच्छिव होती है। यह अंतर तो अवस्य होता है, लेकिन प्रतिच्छवि में उस पदार्थ की स्थिति जैसे पहले ही से स्वीकृत होती है जिसकी कि छाया कहीं पड़ रही है, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक परिवेश पहले ही से मान लिया जाता है। और सामाजिक परिवेश कोई निराकार, भाववादी संज्ञा नहीं है। सामाजिक परिवेश में समाज के सारे अंतर्विरोध, सारे श्रेणी-संघर्ष और उससे शाखाओं की तरह फ्राटनेवाले अन्य सारे संघर्ष और सारी हलचलें सब आ जाती है। समाज उन सबको लेकर समाज है, उनसे अलग या उनसे ऊपर, शून्य में समाज की स्थिति नहीं है।

आचार्यजी ने विश्लेषण की इस ऐतिहासिक प्रणाली को छोड़ा है, इसीलिए प्रगति-शील साहित्य की ऐसी हवाई परिभाषा उन्होंने दी है, जिसका, गौर से देखिए तो सचमुच कोई मतलब नहीं निकलता। मानव ता सारे साहित्य में ही चित्रित है, घोरतम प्रतिक्रियाशील साहित्य में भी तो मानव का ही चित्रण रहता है। यहाँ तक कि इलाचंद्र जोशी के अवचितनवाद का लगदा ओढ़े, घृिणत कामुकतापूर्ण, समाज को रसातल ( जिसे वे अवचेतना का अतल कहते हैं!) की ओर ले जानेवाले उपन्यासों में भी मानव नाम का जंद्र ही तो चित्रित है—यह बात बिलकुल अलग है कि मानव का उनका संस्करण वास्तव में कार्तिक का श्वान है! मगर कहने को तो है वह भी मानव, क्योंकि उसके भी वैसे ही हाथ-पैर, वैसे ही नाक-कान हैं जैसे कि आदिमियों के होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा देनेवाले को यह बात साफ कहनी चाहिए कि उसका अभिप्राय इलाचद्र जोशी के मानव से है या उस स्वस्थ, प्रगतिशील, क्रान्तिधर्मी मानव से जो भविष्य के प्रति आस्थावान् है, जिसे मानव की रचनात्मक शक्ति और पराक्रम में विश्वास है, जो समाज को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए सतत प्रयक्षशील हैं?

यह परिभाषा मूळतः भाववादी और अवैज्ञानिक है, इसीलिए उससे एक भी बात साफ नहीं होती और प्रगतिशील साहित्य की कोई साफ तसवीर आँखों के आगे नहीं आती। मानव से क्या अभिप्राय है, मानव नाम का ऐक्स्ट्रैक्शन या अस्थिमांस का मानव को किसी विशेष समाज का अंग है, किसी खास ऐतिहासिक परिस्थिति में जीता है, साँस देता है, काम करता है, संघर्ष करता है ?

आचार्यजी ने आगे चलकर लिखा तो है कि 'सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह मनुष्य को समाज से पृथक् करके, अमूर्त मानवता के स्वतंत्र प्रतीक के रूप में सीमित न कर उसे सामाजिक प्राणी के रूप में देखे—ऐसे समाज के सदस्य के रूप में जिसमें निरन्तर संघर्ष हो रहा है और इन संघर्षों के कारण जो प्रतिक्षण परि-वर्तनशील है।

यह बात कहने को कह तो दी गयी है, लेकिन हमारा विचार है कि आचार्यं जी स्वयं किसी हद तक मनुष्य को समाज से पृथक् करके 'अमूर्त मानवता के स्वतंत्र प्रतीक के रूप में? देखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहीं समाज में निरंतर होनेवाले वर्ग-संघर्ष की बात नहीं उठायी है और इसीलिए उन्हें प्रगतिशीलता की अपनी व्याख्या में कहीं यह छाने की जरूरत नहीं पड़ी कि लेखक की प्रगतिशीलता य प्रतिक्रियाशीलता इस बात पर निर्मर होती है कि चेतन अथवा अचेतन रूप में वह उस वर्ग के साथ है जो आज समाज की आगे, नवजीवन की ओर, समाजवाद और सम्यवाद की ओर ले जा रहा है या पीछे, फासिस्ट अंघकार और अपमृत्यु की ओर घसीट रहा है। आज व्यक्ति और समाज को प्रत्येक क्षेत्र में यही संघर्ष चल रहा है श्रीर प्रगतिशीलता की कसीटी इसको छोड़ और कुछ नहीं है कि लेखक जड़-संस्कार और मृत्यु के बंघनों का तोड़कर जीवन और मृत्त की शक्तियों का साथ दे, मेहनतकश जनता की रोज़ी-रोटी की लड़ाई का साथ दे।

लेखक एक स्थलपर यह तो कहता है कि 'समाज को अतीत की ओर ले जानेवाली तथा भविष्य की ओर ले जानेवाली शक्ति में संघर्ष होता है' लेकिन यह नहीं कहता कि प्रगतिशील साहित्यकार अनिवार्य रूप से किसका साथ देता है या दे। उस जगह पर यह बात साफ तरीके से कहने की जरूरत है कि दो में से एक का साथ आपको देना पड़ेगा, न तो आप त्रिशंकु की तरह चिरकाल तक बीच में लटके रह सकते हैं और न तो तीसरे शिविर के मायाजाल में ही अपने आपको उलझाये रख सकते हैं। जिस तरह राजनीति के क्षेत्र में तीसरे शिविर की बात करना अपने आपको और दूमरों को धोखा देना है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी। इतिहास ने, वर्ग-संघर्ष की आत्यंतिक तीक्ष्यता ने सभी की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और सची बात यह है कि किसी के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है और बहुत तेजी से वह समय आ रहा है जब आज का रहा-सहा नामशेष विकल्प भी न रहेगा। अगर कोई लेखक इस बात को नहीं देखता और स्वीकार करता तो वह या तो दूसरे के साथ या अपने साथ छल करता है।

यह बिलकुल आधारभूत महत्त्व की बात है लेकिन आचार्यजो के विवेचन में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और उसका कारण मेरी समझ में यही है कि लेखक ने समस्या पर ऐतिहासिक मौतिकवादी, मार्क्यवादी ढंग से नहीं, भाववादी ढंग से विचार किया है। 'जीवन के केंद्र' के सम्बन्ध में भी वही बात लागू है। सामाजिक जीवन या समाजेतर जीवन ? समाजोन्मुख जीवन या समाज-विरोधी जीवन ? वर्गमुक्त जीवन या वर्गमुक्त जीवन ? विकासोन्मुख वर्ग का जीवन या हासान्मुख वर्ग का जीवन ? इन सब प्रश्नों पर भी यह परिभाषा कोई रोशनी नहीं फेंकती।

और सबसे अन्त में, 'जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करने' से छेखक का क्या अभिप्राय है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता।

हम कहना चाहते हैं कि इस परिभाषा ( और इस लेख) की मूल कमजोरी यह है कि इसमें विद्वान् लेखक ने ऐतिहासिक मौतिकवाद को छोड़कर भाववाद का सहारा लिया है, इसलिए वे उन बीसियों असगतियों में जा पड़े हैं जिनकी अपेक्षा एक मौतिक-वादी से तो नहीं ही होनी चाहिए। इसी तरह की वातें लेख में भरी पड़ी हैं।

एक जगह पर आचार्यजी कहते हैं—

'जीवन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के धर्मों — न्यक्ति, कुल, राष्ट्र तथा विश्व — के बीच एक प्रकार का संघर्ष जान पड़ता है। साथ ही उनमें एक प्रकार की अन्योन्या। अयता, श्रञ्जला और परम्परा भी दिलाई देती है। वस्तुतः यह संघर्ष तभी दिलाई पड़ता है जब हम अन्योन्याश्रयता को दृष्टि से श्रोझल कर देते हैं और इन धर्मों को मर्यादित

नहीं कर पाते, उनका उचित सामंत्रस्य नहीं कर पाते। उदाहरणार्थे राष्ट्रधर्म का हमें उससे भी उच्चतर विश्वधर्म के साथ सामंत्रस्य करना पड़ेगा।'

वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त से बचने का प्रयास यहाँ भी एक-एक पक्ति में बोल रहा है। उसी के कारण विद्वान् लेखक को कुछ पिटे-पिटाये सिद्धान्त-वाक्यों ( जो पाँचवी-छठीं कचा की पाठ्य पुस्तकों में भी मिल जायेंगे ) के पिष्टपेषण से सन्तोष करना पड़ा है। उसी के कारण लेखक को इस बात का साइस नहीं हुआ कि वह उस वर्ग-संघर्ष को खोलकर सामने रखे जो व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र और विश्व में असामंजस्य, असं-गति पैदा करता है। यह चीज साफ तरीके पर कही जानी चाहिए कि इनमें परस्पर जो संघर्ष दोख पड़ता है उसके मूल में पूँजीवादी समाज-व्यवस्था है, न्यस्त स्वार्थ हैं। पूँ जीवादी विश्व-दर्शन अपनाने से सर्वत्र संवर्ष और असंगति दिखाई देगी और समाजवादी विश्व-दर्शन, अमिकवर्ग का बिश्व-दर्शन अपनाने से ये सभी चीजें उस अन्योन्याश्रयता की शृंखला में बँघ जाती हैं, जिसका उल्लेख आचार्यजी ने किया है। मगर यह बात साफ और पैने ढंग से कहने की जरूरत है। आचार्यजी ने विकृत राष्ट्रीयता का जिक्र भी किया है लेकिन बहैसियत एक 'समाजवादी' के यह नहीं कहा कि पूँ जीवादी राष्ट्रीयता के मूल में हो विकृति के बीज होते हैं क्योंकि पूँ जीपित की राष्ट्रीयता उसकी स्थल व्यावसायिकता की ही राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतिच्छवि होती है और व्यापारिक क्षेत्र की उसकी प्रतियोगिताओं और स्पष्ट आर्थिक स्वाधों से निर्दिष्ट होती है। राष्ट्रधर्म और विश्वधर्म के सामंजस्य की बात हमें पण्डित नेहरू की राष्ट्रीयता और अन्तरराष्ट्रीयता की परस्पर टक्कर की याद दिला देती है। कोई डेढ-पौने दो साल हुए होंगे जब 'अन्तरराष्ट्रीयतावादी' पण्डित नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि अन्तरराष्ट्रीयता बहुत भली चीज है, लेकिन जब राष्ट्रीयता से उसकी टकर होती है तब राष्ट्रीयता के लिए उसे जगह देनी ही पड़ती है! एक सच्चे जनवादी के सामने ऐसी कोई टक्कर आती ही नहीं, दोनों में परस्पर कोई विरोध है, जिसके सामंजस्य की आवश्यकता पड़े, यह स्वयं एक भ्रान्त धारणा है, दिमाग का एक कीड़ा है. बिचार के सत्त को चूस जानेवाला एक घुन, एक मानसिक विकार जो स्वयं एक सामाजिक विकार का प्रतिफलन है-और वह सामाजिक विकार है पूँजीवादी न्यस्त स्वार्थ। इसलिए पण्डित नेहरू जब ऐसी बात करते हैं ( ऐसे, पहले तो वह भी समाज-बाद की दुहाई देते थे ! ) या जब उनके भेजे हुए दूत और अन्य कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीयता के नाम पर अन्तरराष्ट्रीयता को छोड़कर सोवियत रूस, नये स्वाधीन जनतन्त्रों और नंगे, माओ त्से तुंग के क्रांतिकारी चीन के अन्तरराष्ट्रीय वन्धुत्व और साम्राज्य-विरोधी जनबादी शिविर को छोड़कर इंगलैंड और अमरीका के साम्राज्यवादी, जन-विरोधी शिविर में खड़े हो जाते हैं. (वह भी आचार्य नरेन्द्रदेव के तीसरे शिविर के सठे

गोरखधंबे के नाम पर!) तब हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब प्रमुख समाज-वादी विचारक आचार्य नरेन्द्रदेव भी वैसे ही बात करने लगते हैं, तब कुछ आश्चर्य जरूर होता है; गो होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई 'समाजवादी' जब समाजवाद के मूल सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष को ही छोड़ देता है, तब उसके 'समाजवाद' और दूसरे किसी पूँजीवादी दर्शन में केवल नाम का ही अन्तर रह जाता है। वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त ही मार्क्सीय दर्शन की क्रांतिकारी आत्मा है, उसका प्राण है; और मार्क्सवाद का पिछले सौ वर्ष का इतिहास हमको बतलाता है कि बीसियों 'विचारकों' ने भिन्न-भिन्न नामों से मार्क्सवाद में यही 'संशोधन' करने का प्रयास किया है और जिन्होंने भी मार्क्सवाद की क्रांतिकारी आत्मा वर्जित कर उसके निर्जीव शरीर को ही अपने से चिपटाये रखने का यत्न किया है, वे धीरे-धीरे विशुद्ध पूँजीवादी विचारक होकर रह गये हैं। इस पूँजीवादी विचार-प्रगाली के बीज इस लेख में ही वर्तमान हैं। लेखक ने एक स्थल पर लिखा है—

'प्रथम शताब्दी ईसापूर्व से चतुर्थ एवं पंचम शताब्दी का काल निश्चय ही भारतीय हितहास का एक अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय जीवन के प्रत्येक विभाग में सिक्रयता के दर्शन होते हैं...विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध भी इसी काल में सुदृढ़ हुआ।' इसे लेखक ने 'गौरवपूर्ण' और 'पुरुषार्थ को प्रेरणा देनेवाला' अतीत कहा है। हम समझते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों के मतानुसार गुप्तकाल को भारत का सुवर्ण युग मान लेना एक समाजवादी के लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ तक उस युग में कला और संस्कृति का अभ्युत्थान हुआ, वह हमारा गौरवपूर्ण अतीत है, लेकिन उसमें संकीर्ण ( श्रूदों को जानवर की हालत में रखने तक संकीर्ण ), आक्रमणशील राष्ट्रीयता, गण्-राज्यों का उच्लेद करके साम्राज्य-विस्तार, युद्ध और रक्तपात की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनका महत्त्व अवश्य बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने हमारे हितहास की दिशा और गित को प्रभावित किया है, लेकिन एक समाजवादी के समीप वह कुल बहुत गौरवपूर्ण नहीं है। एक समाजवादी को उस युग के इस मिले-जुले रूप को समझना पड़ेगा, गौरवपूर्ण तत्त्वों को उन तत्त्वों से अलग करके देखना होगा जो गौरवपूर्ण नहीं हैं, वर्ना एक समाजवादी और एक पूँजीवादी में किर कोई अन्तर ही नहीं रह जाता।

यह निरा संयोग नहीं है कि इतिहास का चक घूमकर आज फिर भारतीय पूँ जी-पितयों (पुराने श्रेष्ठियों के स्थान पर ) के मुँह में सुदूरपूर्व और मध्यपूर्व के बाजारों और मंडियों को देखकर पानी भर रहा है और 'समाजवादी' विचारक आचार्यजी सिक्रयता और पुरुषार्थ के नाम पर प्रच्छन रूप में उसकी सराहना कर रहे हैं जब कि उन्हें स्पष्ट शाब्दों में इस प्रवृत्ति की भार्सना करनी चाहिए थी। यह बात आचार्यजी के झुकाव को ही व्यक्त करती है। इस तरह तो ट्रूमन और मार्शल का अमरीका सबसे अधिक सराहना का पात्र है क्योंकि आज दुनिया में सब जगह उसी का सिक्का चल रहा है। इस बात में साम्राज्यवाद के समर्थन के बीज मौजूद हैं, और 'पुरुषार्थ' और 'सिक्रयता' से तो कलई और भी खुल जाती है क्योंकि सब जानते हैं 'पुरुषार्थ' और 'सिक्रयता' जैसे शब्द फासिस्ट शब्दकोष में सबने अधिक महत्त्व रखते हैं। आचार्यजी अपनी बात के अन्दर छिपे हुए इस खतरे की तरफ से बेखबर न होंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए।

अतीत के मूल्यांकन में भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण आवश्यक है क्योंकि सत् और असत्, प्रगतिशील और प्रतिक्रियाशील तत्त्वों के विवेक में उसी से सहायता मिल सकती है। ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारपद्धति छोड़ने पर ही सारे घपले शुरू हो जाते हैं। इस लेख को ही इस बात के उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है।

जब इस इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों विद्वान् छेखक ने ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारप्रणाछी को पूरी तरह या अंग्रतः छोड़ दिया है या क्यों पूरे विश्वास और पूरी आरक्षा के साथ अपने अनुसंघान में वह उसका उपयोग नहीं कर सका है, तब हमारा ध्यान थोड़ी देर के छिए हठात् विचारजगत से छिटक कर व्यवहारजगत में चछा जाता है और समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति, सारा इतिहास हमारी ऑंखों के सामने घूम जाता है। उन सबके पीछे वर्ग-साहचर्य की छछना है। शायद यही कारण है कि विचारों के क्षेत्र में भी वर्ग-संघर्ष के क्षांतिकारी सिद्धान्त को तिछांजिस दी जा रही है और विचारों के क्षेत्र में भी (अभी) प्रच्छन्न रूप से उसी वर्ग-साहचर्य का पोषण किया जा रहा है, जिसका परिचय समाजवादी पार्टी अकसर जनता के संघर्षों के साथ विश्वासघात करके देती आयी है।

नवंबर '४८ ]

# 'स्वाधीनता-दिवस' श्रीर हिन्दी-साहित्यकार

पन्द्रह अगस्त हमारे इतिहास का एक स्मरणीय दिन रहेगा। इस दृष्टि से नहीं कि उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि देश अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। वह स्मरणीय रहेगा इस दृष्टि से कि उस दिन जन-जन में उत्साह की एक वन्त्रा-सी आ गयी थी। लोगों के हृदय का आवेग अपने को साकार देखने के लिए उन्मन्त था। नगर में अशोक की पत्ती एक न बची और दिगन्त दीपमालाओं के चकचक प्रकाश से भर उठा। लोग आजादी का दिन मना रहे थे। उनके युग-युग के पोषित स्वमों को आज आकार मिल रहा था। उस दिन लगभग दो सौ वर्षों के बाद हमारी दासता का प्रतीक यूनियन जैक भारत की पुण्य भूमि पर से हटा और उसका स्थान लिया इमारी राष्ट्रीय पताका ने।

वह एक उत्सव का दिन था, राष्ट्रीय पर्व था। स्वमावतः उस दिन हमारे मन की स्थिति भी ऐसी न थी कि हम आलोचक की कड़ी निगाह से किसी चीज को देखें। मगर अब बाढ़ आकर चली जा चुकी है और नदी का जल स्थिर हो गया है, हृदय में आवेग भी अब शांत हैं; इसलिए अब उचित है कि हम उस दिन के महत्त्व को ठीक-ठीक समझ लें। उस दिवस के महत्त्व को आवश्यकता से अधिक बढ़ाने से भी राष्ट्र की चिति है और घटाने से भी। बढ़ाने से हमारा मतलब यह कहने से हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुँच गये और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म हो गयी। इस तरह का प्रचार बड़ा घातक है क्योंकि इससे जनता में यानी आजादी के सिपाहियों में आलस्य और प्रमाद फैलता है। यह बात जोर देकर कहने की है कि पन्द्रह तारीख को हमें जो 'आजादी' मिली है वह वही आजादी नहीं है जिसके लिए हमारे असंख्य शहीदों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। यह निश्चय ही वह आजादी नहीं है जिसने मगत सिंह को मुसकराते-मुसकराते फाँसी का वरणा करने का साहस दिया था। वह पूर्ण स्वाधीनता के आदर्श से दीत था, यह पूर्ण स्वाधीनता नहीं है—कय-छँटा, लँगड़ा-लूला डोमिनियन स्टेटस है, अभी गौरांग महाप्रमुओं से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने तक का अधिकार हमें नहीं मिला है। किव के शब्दों में:

आज औपनिवेशिक स्वराज्य हमने पाया है।

प्रथम चरण है नये स्वर्ग का
है मंजिल का छोर
इस जनमंथन से उठ आयी
पहली रत हिलोर
अभी शेष है पूरी होना
जीवन-मुक्ता-डोर—
अभी शेष है मिटने को
दु:खों की अन्तिम कोर

—गिरजाकुमार माथुर

भ्यान देने की बात यह है कि औपनिवेशिक स्वराज्य भी संम्पूर्ण भारत को एक हकाई मानकर नहीं दिया गया है। भारत को धर्म के आधार पर इस प्रकार खंढ खंढ कर दिया गया है कि उससे भारत की स्वतंत्रता ही नहीं, उसकी संस्कृति, उसकी आत्मा खतरे में पड़ गयी है। देश पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और राजिस्तान (राजि-राजवाड़े) इन तीन भागों में विभाजित है। तीनों भाग 'स्वतंत्र' हैं, मगर चतुर शासकों ने विभाजन इस प्रकार किया है कि एक की स्वतंत्रता दूसरे की परतंत्रता हो जाती है। धर्म के आधार पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों की सृष्टि करके कूर शासकों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को चिरकाल के लिए एक दूसरे का शत्रु बना देने का षड्यन्त्र रचा है। राजाओं को स्वतंत्र पद रेकर उन्होंने भावी भारत में अपनी जगह बनाने की सोची है। अंग्रेजों की सैन्यशक्ति पर ही आश्रित ये राजे-राजुल्ले सदा से ही उनके दास रहे हैं और नये विधान के अन्तर्गत उनको वह सत्ता सौंगी गयी है ज़िसके द्वारा वह आज की इस नयी भूमिका में भी अपने मालिकों के नमक का हक अदा कर सकें।

तीसरा संकट उपस्थित होता है अंग्रेज और भारतीय पूँजीपितयों के गठबन्धन की ओर से। बिह्नला और नफील्ड का गठबन्धन, ताता और आई॰ सी॰ आई॰ का गठबन्धन और हसी तरह के और भी कुछ गठबन्धन। ये गठबंधन तो ऐसे हैं जिनकी दुर्गन्ध इतनी अधिक थी कि दबायी न जा सकी; मगर ऐसे ही और न जाने कितने गठबन्धन होंगे जिनका अभी हमें पता नहीं है; मगर जिनके अनुसार अंग्रेज और भारतीय पूँजीपितयों ने हमारे शोषण की अपनी संयुक्त-नीति ठहरा ली होगी। भारतीय पूँजीपितयों की राष्ट्रीयता में विश्वास रखनेवाले कुछ भोले लोग हमारी इस बात को हँसकर उड़ा देना चाहेंगे, कहेंगे कि भारतीय पूँजीपित हैं तो आखिर को भारतीय, वे इतने गये-बीत कैसे हो जायँगे कि अपने देशवासियों को अंग्रेजों की शोषण की चक्की में ठेल हें। हम

अपने इन भोले बन्धुओं से ठेठी बोल में ही कहना चाहतें हैं : जजमान ने नाई से पूछा-नाई रे नाई, सर में किसे बाल । नाई ने कहा-जजमानजी, घबरात काहे हो, अब ही सब सामने आये जात हैं! खाने और कपड़े के क्षेत्र में राष्ट्रीयता के पुजारी भारतीय मुनाफाखोर-पूँ जीपतियों ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर, घूस का बाजार गरम कर श्रपने देशमाइयों के अपर जो विपत्ति ढा रखी है उससे हमारे इन भोले बन्धुओं को इस बात का कुछ-कुछ आभास तो मिल जाना चाहिए कि अगर हमें इन पूँ जीपतियों की सद्वृत्तियों पर ही निर्भर रहना पड़े तो अविलम्ब ही हमारी क्या स्थिति हो जायेगी! ब्रिटेन भारत को जो कुछ दे रहा है वह किन्हीं परिस्थितिगत विवशताओं के कारण, भारत के प्रति किसी अनन्य सौहार्द के वशीभूत नहीं—यह बात कहने की आवश्यकता न होनी चाहिए थी. क्योंकि यह एक स्वयं सिद्ध बात है; मगर इसे भी आज कहने की आवश्यकता पड़ती है और वह इसलिए कि बड़े-बड़े पूँ जीपतियों द्वारा संचालित समाचार-पत्रों ने इधर काफी लम्बे असें से लोगों के दिमाग में उल्टी-उल्टी बातें ही बिठाली हैं। हाँ, तो जो कुछ ब्रिटेन ने दिया है वह बहुत दबाव में पड़कर और इसीलिए वे इस ओर भी सचेष्ट रहेंगे कि जो कुछ दिया है उसे फिर से हड़प लें। इसके साथ ही साथ यह बात भी न भूळनी चाहिए कि संसार आज जिस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को प्राप्त हो गया है उसमें उस पुराने दंग के, फौज-फाटावाले साम्राज्यवाद के छिए कम गुंजायश है, आज तो 'डालर साम्राज्यवाद' का युग है, आर्थिक साम्राज्यवाद का युग जिसमें अमरीका नेतृत्व करता है। इस साम्राज्य-बाद में तोप-तलवार का काम सिक्के करते हैं। इसिलए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है अगर ब्रिटेन ने भी हवा के रुख को पहचानकर नये चाल-ढाल के साम्राज्यवाद का प्रयोग भारतवर्ष में करने की ठानी हो। जरा एक उड़ती नजर से देखिए कि ब्रिटेन ने अपना हित साधने के लिए क्या-क्या सरंजाम कर छिये हैं तब आपको भी यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यह कहना झूठ है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गयी और देश पन्द्रह अगस्त को आजाद हो गया:

- # भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो दुकड़ों में बाँट दिया गया। ब्रिटेन को विश्वास है और वह इसी दिशा में सर्वदा उद्योगशील रहेगा कि ये दोनों राष्ट्र परस्पर लड़ते रहें और ब्रिटेन को इस बात का ब्रवसर देते रहें कि वह कभी एक, कभी दूसरे के संग अपने स्वार्थ के समझौते करता रहे, दोनों राष्ट्रों की लड़ाई से ही अपना उल्लू सीधा करे;
- श्राजाओं को भी इस बात की स्वतन्त्रता दे दी गयी, िक वे भी पनद्रह तारील को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलग अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर सर्के, और

अगर विधान-परिषद् में शामिल हों भी तो किसी बाध्यता के कारण नहीं, स्वेच्छा से, अपनी शतों पर, जिनमें यह भी हो कि विधान मनोनुक्ल न बनने पर विधान-परिषद् से निकल आने की भी उन्हें सुविधा रहे। इस तरह ब्रिटेन ने समूचे भारतवर्ष की धरती के एक पाँचवें हिस्से पर अपने शक्ति-केन्द्र स्थापित करने का इन्तजाम कर लिखा। साथ ही यह बात भी समरण रखने की है कि ये छ सौ के लगभग राजे-रजुल्ले अपनी जागीरें लेकर हिन्दुस्तान-भर में इस तरह फैले हुए हैं कि अगर कोई विदेशी शक्ति उनका उपयोग देश के अनिष्ट-साधन के लिए करना चाहे तो मली-भाँति, श्रत्यन्त सफलतापूर्वक कर सकती है। और इसी बात की सकारण आशंका है;

\* देशी पूँ जीपितयों के संग मिल-जुलकर भारतीय जनता के शोषण के हेतु बड़े-बड़े सीदे-समभौते। इन्हीं के द्वारा ब्रिटेन अपना आर्थिक प्रमुख-विस्तार करना चाहता है।

कदाचित् इसी बात को ध्यान में रखकर कवि गाता है:

शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डरू है। आज जीत की रात पहरुप, सावधान रहना!

पन्द्र ह अगस्त के बाद अब देश जिस नयी हालत में आ गया है उस पर हमने विचार किया। अब प्रश्न यह आता है कि इस स्थिति में प्रगतिशील साहित्यकारों का क्रान्तिकारी कर्तव्य क्या है।

राष्ट्र के सामने आज तीन मुख्य कार्य हैं—
पहला, देश को ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र-मुक्त करना।
दूसरा, देश में सचा जनतंत्र स्थापित करना।

तीसरा, ब्रिटेन की विभेद-नीति को परास्त करके देश की, देश की आत्मा को फिर एक करना।

बात को समझने-समझाने के लिए हमने ये तीन विभाजन किये हैं वर्ना कार्य मूखतः एक ही है, या यों कह लें कि इन तीनों कार्यों में परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है। देश ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण रूपेणा मुक्त तभी हो सकता है जब उसके स्वदेशी आधार ही गिरा दिये जायाँ, और ब्रिटेन के स्वदेशी आधारों को गिराना ही देश में सच्चा जनतंत्र स्थापित करने की ओर बढ़ना भी है। ब्रिटेन के स्वदेशी आधार हैं, राजे-महाराजे, नवाब-जागीरदार, बड़े-बड़े जमींदार और बड़े-बड़े पूँजीपति। इनका अच्छेद करके ही स्वतन्त्र जनतान्त्रिक भारत का निर्माण किया जा सकता है। अतः हम

साहित्यकारों का भी यह सीधा कर्तव्य हो जाता है कि हम उपर्युक्त छक्ष्य की सिद्धि के लिए होनेवाले प्रत्येक जन-संघर्ष में भाग लें। हममें से सब हर संघर्ष में भाग ले सकेंगे, ऐसा सोचना भूल होगी। हम अपनी जगह आप चुन लेनी होगी। हम गाँव के हैं तो हमें किसानों की लड़। हमों में हिस्सा लेना चाहिए, शहर के हैं तो मजदूरों की लड़ाई में, किसी देशी राज्य के हैं तो वहाँ की जनता की लड़ाई में। नहाँ तक हो सकेगा, हम इन लड़ाइयों में अपनी कलम और कूंची लेकर ही जायँगे जिसका यह मतलब नहीं कि जरूरत पड़ने पर लाठी या माले को हाथ भी न लगायेंगे।

इसी संघर्ष के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हमारा साहित्य ही सच्चा क्रान्तिकारी साहित्य होगा । हम बहुत बार लिख सुके हैं कि थोथी उत्तेजना के साहित्य का युग समाप्त हो गया। अब हमें क्रान्ति की दीचा छेकर क्रान्तिकारी साहित्य की सृष्टि करने का अधिकार अर्जित करना होगा। अब तक हमने जो बहुत-सा साहित्य रचा है उसमें काफी कुछ अनिधकार नहीं है, यह कहना वाचालता होगी। है, और यह मान लेने में कोई बुराई नहीं है। असल क्रान्तिकारी संघर्षों का युग तो अब प्रारंभ हो रहा है, उसमें अगर इम अपने क्रान्तिकारी कर्तव्य को पूरा कर सके, तो प्रगतिशील साहित्य के सम्बन्ध में आये-दिन उठनेवाले अनेक प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जायेगा। प्रचार-मूलकता आदि अभियोगों का उत्तर हमें एत्यनिष्ठ, मर्मरपर्शी, जीवन के समान ही वैविध्यमय, बहुरंगी, कलात्मक वैदग्ध्यपूर्ण क्रान्तिकारी साहित्य की रचना करके देना है। वह बिना जनसंगर में उतरे संभव नहीं। और मनुष्य का संवेदनशील मन लेकर. एक जोड़ा अंतर्दर्शी साहित्यकारोचित आँखें लेकर और विश्व के आज तक के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी कलात्मक इंमानदारी लेकर मैदान में उतरने पर श्रेष्ठ क्रान्तिकारी साहित्य क्यों नहीं रचा जा सकता ( अगर हमारी प्रतिभा में तेज है, और स्वयं उसमें ही खोट है तो बात अलग है ! ) यह हमारी बुद्धि से परे है । यों तो उसके सम्बन्ध में भी संदेहों और शंकाओं का बाजार गरम रहेगा ही और वह तो तब तक गरम रहेगा जब तक कि हमारे कृतित्व का प्रमाण इस तरह के संदेह-कातर, साहित्य के भविष्यत के सम्बन्ध में भीर व्यक्तियों को बिलकुल मौन नहीं कर देता । किन्त यहीं पर हमारी परीचा भी हो रही है । हम इन जनसंघर्षों में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, इससे सिद्ध यह होना है कि हम अपनी लेखनी के प्रति सच्चे हैं या नहीं। हम अपने जीवन की विवशताओं से ऊपर उठकर अपने नये ज्ञान को भावना की संपद् के रूप में परिवर्तित करते हैं या नहीं इससे सिद्ध यह होना है कि इमें किससे अधिक ममत्व है: अपने जीवन की विवशताओं से अथवा अपने प्रकृत साहित्यकार से। अपने साहित्यकार के प्रति अगर हमारा गंभीर समत्व होगा तब तो राह निकलेगी, अन्यथा

नहीं। अगर प्रगतिशील साहित्यकार इस कसौटी पर खरे उतरे तो वे आज की, मध्यवर्ग के घेरे में संकुचित 'बाबू संस्कृति' को व्याप क 'जनसंस्कृति' का रूप दे सकेंगे, अन्यथा नहीं। बिना 'जन' के संस्पर्श के 'जनसंस्कृति' का निर्माण नहीं हो सकता। जब आप व्यापक जनतंत्र के निर्माण की बात करते हैं तब सीधा प्रभ जनसंस्कृति के निर्माण का उठता है। उसे हल करने का दायित्व अगर आपका नहीं तो और किसका है! और सम्प्रति स्थिति यह है कि अगर आज जनता को सास्त्र करा भी दिया जाय और वह टो-टोकर थोड़ा-बहुत पढ़ने भी लगे ता हमारे पास ऐसा आधुनिक साहित्य काफी नहीं है जिसे हम उसको इस सन्तोष के साथ दे सकें कि वह इसका रस ले सकेंगी और साथ ही साथ उसके द्वारा नवीन समाजबोध के संस्पर्श में आ सकेंगी। इस दारिद्रण के लिए उत्तरदायी कौन है?

अब आइए उस दूसरे कार्य के सम्बन्ध में विचार करें जिसका हमने कपर उल्लेख किया है: बिभक्त देश की आत्मा को पुनः एक करने का आवश्यक कर्म।

हमारे शासकों ने जान-बूझकर हमारे इस प्राचीन गौरवशाली देश को हिन्दू और मुसलमान के आधार पर विभाजित किया है। इसके द्वारा वे भारत में सामाजिक विग्रह और सांस्कृतिक विघटन की ऐसी वन्या लाना चाहते हैं जिसके आवर्त में पड़कर हमारे गौरवशाली अतीत और असीम संभावनाशाली भविष्य का एक-एक कण सदा के लिए विद्युत हो जायेगा, हमारी आशाओं का रंगमहल कर्दम का एक देर मात्र रह जायेगा।

भारत की संस्कृति हिन्दुओं और मुसलमानों की मिली-जुली संस्कृति है। आज उम्र हिन्दू साम्प्रदायिकता से पीड़ित कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि मुसलमान हमारे लिए विदेशों हैं—ब्रिटिश कुचक से यह बात आज सही भी हो गयी है—लेकिन इतिहास बतलाता है कि भारत में आकर इसलाम का रूप बदला, अनेक ऐतिहासिक कारणों से उसकी सामरिक विजय हिन्दुओं पर हुई जरूर, मगर सस्कृति आदि के क्षेत्र में उसे विजित हिन्दुओं का अवदान भी स्वीकार करना पड़ा और इस तरह हिन्दुओं के मेल-जोल से एक मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ। आचार-विचार, रहन सहन, पूजा-पर्व, संगीत, भास्कर्य, साहित्य, भाषा आदि सबमें दोनों मतावलंबियों का प्रभाव एक दूसरे पर देखा जा सकता है। हाली ने अकारण ही नहीं लिखा है कि इस्लाम का पोत गंगा के दहाने में आकर डूब गया। मुसलमान आकान्ता के रूप में आये अवस्य लेकिन यहीं बस गये और यहाँ के रहनेवालों के बहुत से तौर-तरीकों को अपना लिया। हिन्दुओं ने उनकी विशिष्ट संस्कृति से कुछ भी न लिया हो, यह भी बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि बहुत दिन तक दोनों में संस्कृति का आदान-प्रदान बहुत

मुक्त रूप से हुआ और उसी का परिणाम आज की भारतीय संस्कृति हैं, विशेषतः उत्तरभारत ( मध्यदेश और पंजाब ) और बंगाल की संस्कृति ।

उत्तर भारत और बंगाल दोनों प्रदेशों की संस्कृतियाँ हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के युक्त सांस्कृतिक गौरव का निशान हैं। एक पर मुसलिम संस्कृति की अधिक छाप है, दूसरी पर हिन्दू संस्कृति भी, मगर दोनों का जन्म हिन्दुओं और मुसल्मानों के मिले जुले जीवन से हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह कहना ठीक है कि इस पारस्परिक मेल-जोल को और भी अधिक घनिष्ठ होना चाहिए था, तब समन्वय भी और भी अधिक दृढ भित्ति पर आधारित होता। यह कहना भी ठीक है कि समन्वयमूलक शक्तियों के साथ-साथ विग्रह्मूलक शक्तियाँ भी कार्यशील रही हैं, कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक कारणों से (जिनके सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है ) अंग्रेज आधिपत्य हो जाने के बाद समन्वयमूलक शक्तियाँ निर्बल होने लगीं और धर्मान्य साम्प्रदायिकता के वशीभूत मुखलमान अरब की संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा का स्वप्न देखने लगे और हिन्दू हिन्दू-धर्मग्रन्थों के आलोक में नयी संस्कृति का निर्माण कर चले। इस सबके मूल में नवजाग्रत हिन्दू और मुसल्मि मध्यवर्ग की शिज्ञा-दीचा, नौकरी-चाकरी आदि को छेकर परस्पर प्रतिद्वंद्विता थी, इसमें सन्देह नहीं। और चूँकि समाज पर उन्हीं का प्रभाव था, इसलिए हमारे पूरे सांस्कृतिक विकास पर इस प्रतियोगिता, इस होड़ का प्रभाव पड़ा और जो संस्कृति दोनों के युक्त जीवन के आधार पर तैयार हो रही यी उसका विकास रुद्ध हो गया, क्योंकि दोनों ही अपनी-अपनी भ्रष्ट बुद्धि के अनुसार उस मिले-जुले उत्तराधिकार को अपनी ओर खींचने और उसमें अपनी दृष्टि से विशुद्ध सजातीय लेकिन उस युक्त संस्कृति की मिली-जुली प्रकृति की दृष्टि से विजातीय तत्वों का समावेश करने लगे। परिणाम यह हुआ कि विकास जहाँ का तहाँ रक गया।

और अब जब कि देश का विभाजन इस ढंग पर हुआ है कि साम्प्रदायिक विग्रह की शिक्तियों की प्रबल्ता बढ़े, तब इस युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार की रक्षा का प्रभ अत्यन्त गंभीर रूप में हमारे सामने आ गया है। इस समय वास्तव में इस बात की आशं का उत्तराधिकार को एक दम परे फेंककर राष्ट्र का सांस्कृतिक संघटन धार्मिक कठमुल्लेपन के आधार पर करने की न हो जाय। इस अपवित्र उद्देश की सिद्धि के लिए दोनों ही 'राष्ट्रों' में प्रतिगामी शक्तियाँ प्रयत्नशील हैं। आज के वातावरण में उनसे लोहा लेना और उन्हें पछाड़ना प्रगतिशील शक्तियों के लिए सरल कार्य नहीं है। पाकिस्तान को शरीयत के अनुसार परिचालित करने के लिए मुसलमान कठमुल्ले

एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। संभव है, उन्हें इसमें सफलता भी मिल जाय। उसी तरह से हिन्दुस्तान को हिन्दू धर्म-प्रन्थों के आधार पर चलाने के लिए साप्रदायिकता-वादी लोग, महासभा आदि पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें सफलता मिलेगी, इसकी आशा कम ही है। साठ साल के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण हिन्दुस्तान के पास प्रजा-तांत्रिकता की एक परंपरा है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए नये राष्ट्र कां संस्कृति को पुराने आदर्शों पर चलाने की आशंका पाकिस्तान में अधिक है। हिन्दुस्तान में भी यह आशंका निरन्तर बनी रहेगी और प्रगतिशील शक्तियों को इस बात के लिए निरन्तर चेष्टा करनी होगी कि जो युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार हमको मिला है, हम उसे और भी विकसित करें, न कि हिन्दुत्व के आवेश में ईस उत्तराधिकार से भी हाब भोरों और 'विशुद्ध हिन्दू संस्कृति' की मूर्ग-छलना में कुछ अजब एक चों-चों का मुरन्त्रा बनाकर बैठ जायँ। आज बब कि 'हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्थान' का नारा ही चारों ओर सुनं पड़ रहा है, तब हमारी यह त्ती की आवाज कोई सुनेगा भी या नहीं, कहना कठिन है, मगर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर हम भारत को फिर से एक, आतमा की दृष्टि से एक देखना चाइते हैं, तो हमें उसे संस्कृति की दृष्टि से एक करना होगा अर्थात् बंगाली, बिहारी, गुजराती, मराठी, सिन्धी, पंजाबी, युक्तप्रांतीय सब प्रदेशों की हिन्दू और मुसलिम जनता के युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार को अपनाकर, उसे आगे विकसित कर, घनिष्ठतर सम्मिलित जीवन के आधार पर उस प्रदेश की संस्कृति में अभिनतर समन्वय की सृष्टि करके। इसके अलावा दूसरा पथ नहीं है। और सारे पथ अन्ततोगत्वा सास्कृतिक विमाश की ओर छे जानेवाले हैं। इसमें क्षति हिन्दुओं की मी होगी और मुसलमानों की भी। अत्यधिक सांप्रदायिक उत्तेजना के इस तमिस्र युग में यहीं बात अधिक संभव है कि हमारी बात पागल का प्रछाप समभी जाये, मगर उत्तेज-नाओं का शमन होने पर जब हम पिछली बातों पर दृष्टि डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि इमारा मस्तक धूलि में पड़ा हुआ है, क्योंकि इमने अपने आवेश में वही डाल काट दी जिसपर कि हम बैठे हुए थे। पिछले बीस-पचीस सालों से यों ही दोनों मतावलंबियों में समन्वय के स्थान पर पार्थक्य के छिए अधिक आग्रह दिखाई पड़ने छगा था। अब तो यह आग्रह अनायास ही द्विगुण या दशगुण हो जायेगा। मेरे पिता और उनके पिता और उनके पिता, उन सबकी शिक्षा-दीक्षा अरबी-फारसी के माध्यम से हुई थी। मगर मेरी पीर्ट्ग आते-आते 'उर्दू मुसलमानों की भाषा है' यह भाव इतना काफी प्रबल हो गया था कि मेरी शिक्षा-दीचा हिन्दी में हुई। उर्दू-फारसी हमारे घर में बुरी तरह घर कर गयी थी, वह जाती तो भला कैसे, मगर हिंदी के प्रति पच्चपात का भाव हमारे यहाँ भी आने लगा था, इसमें सन्देह नहीं। आप किसी स्कूल की उर्दू-कच्चाओं के पिछले कई गाल के रिजस्टर निकलवाकर देखिए, आप पायेंगे कि उर्दू पढ़नेवाले हिन्दू

लड़कों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, और अभी उस रोज एक स्थानीय हाई स्कूल के एक अध्यापक-मित्र कह रहे थे कि अब स्वयं लड़कों की ओर से यह श्रान्दोलन उठाया जा रहा है कि हम सेकंड फार्म के रूप में भी उर्दू नहीं पढ़ना चाहते ! इतने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हवा का रुख किघर है। उर्द का बन्म युक्तप्रान्त में हुआ, सबसे अच्छी उर्दू युक्तप्रान्त के ही एक नगर में बोछी जाती है: सर सैयद अइमद के नेतृत्व में मुसलमानों का जो पुनर्जागरण हुआ, उसका केन्द्र भी युक्तप्रान्त ही है। उसी युक्तप्रान्त में आज उर्दू के प्रति यह भाव पाया जाता है। एक समय वह था जब कि कबीर, रहीम, रसखान, जायसी, खुसरो न बाने कितने मसलमान कवियों ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया था और न जाने कितने हिन्द कवियों और गद्यकारों ने उर्दू साहित्य को समृद्ध किया था और एक समझ आह है। तब द्वित्व का कोई भाव न था, आज उसके अलावा और कोई भाव ही नहीं। आज तो हम अपनी नाक कटाकर पड़ोसो का असगुन करने तक को तैयार हैं! इसे अगर हम साम्राज्यवादी नीति-कौशल की आश्चर्यजनक सफलता न कहें, तो और क्या कहें ? अब तो देश विभक्त हो जाने पर हिन्दू और मुसलिम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बिरोधी धाराएँ, जिनकी टकराइट पिछले सत्तर-अस्ती सालों से चली आ रही है, मगर तब भी जनता के सम्मिलित जीवन से जिनकी उग्र पृथक्ता खर्व होती आयी है, तिहत के समान अन्याहत गति से यों बढ़ेगी कि जल्दी ही ऐसी कोई चीज न बचेगी जिसे हिन्दू और मुसलमान समान रूप से अपना सांस्कृतिक उत्तराधिकार मान सर्वे । जो बात उत्तर-भारत की संस्कृति के लिए सही है, वहीं बात और भी आग्रह के साथ बंगाली संस्कृति के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि अन्य किसी भी जाति की अपेचा बगाछी जाति के रूप में हिन्दू और मुसलमान सबसे अधिक सुदृढ़ रूप में युक्त दुए। यों तो विहारी, गुजराती, पंजाबी सभी के बारे में यह बात कही जा सकती है कि उन सबके हिन्दू और मुसलमान एक जाति हैं ( 'नैशनैलियं ' के अर्थ में ) और मोटे रूप में यह बात ठीक भी है ( बावजूद दो धर्मी के आधार पर दो राष्ट्रों के निर्माण के, जिसे कोई प्रगतिशील विचारक कभी स्वीकार नहीं कर सकता ) मगर बंगाली जाति के अन्तर्गत ही माषा-संस्कृति आदि की दृष्टि से हिन्दुओं और मुखळमानों में अद्भुत एकता दिख-लाई देती है। उसी बंगाली जाति को अब खंडित कर दिया गया है। इसका परिग्राम यह होगा कि पूर्वी बंगाल के प्रतिक्रियाशील मुसलमान मौलवी लोग अब वह काम कर पायेंगे जो अब तक कोशिश करके भी नहीं कर पाते थे, अर्थात् बंगाली मुसलिम जन-साधारण को उनके बंगाली हिन्दू भाइयों से पृथक् करके उन्हें अरब के मुसलिम आदशों की ओर ले जाना, बंगाली संस्कृति के प्रति उनके मन में यह कहकर घुणा उपजाना कि यह तो हिन्दू संस्कृति है।

चतुर्दिक-सांस्कृतिक विधटनकारी शक्तियों को अपूर्व सुयोग मिला है। हमें अपने हृदय का रक्त देकर भी विनाश की इस बाद को रोकना होगा। पन्द्रह अगस्त को हमें जो 'आजादी' मिली है, यदि हमने उसके इन भयानक पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करके उनका मुकाबला करने और देश का सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए आप्राण उद्योग न किया, तो इस पायेंगे कि हमारी बदती हुई शक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में पद्कर दुश्मन अगर पीछे हटने पर मजबूर हुआ है ता पीछे हटने के साथ-साथ उसने एक ऐसा शैतानी जाल भी विका दिया है जिसमें फँसकर राजनीतिक विनाश के साथ-साथ हमारा सांस्कृतिक विनाश भी हो जायगा। माउटबैटन की इस योजना का विकराल रूप तो धीरे-धीरे हमारे सामने प्रकट होगा।

किन ने सम्भवतः निशेष करके संस्कृति के पहरुओं को लक्ष्य करके कहा है, पहरूए सावधान रहना।

अन्यथा तुम्हारी प्राचीन संस्कृति का एक-एक तार छिन्न-भिनाहो नायगा। पन्द्रह अगस्त का यही इम लोगों के लिए सन्देश है।

भारत को जातीय आत्मिनिर्णय के आधार पर पुनः एक करना है, मैत्री से, सद्भाव से, युक्त सांस्कृतिक परम्परा को और समृद्ध करके। यह कार्य हमारा है—टडन भी के हिन्दू रक्षकदल का नहीं।

सन् ४७]

## साहित्यिक आमिजात्य!

जुलाई के 'पारिजात' में श्री इंसकुमार तिवारी का एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है 'किसके लिए'। अपने लेख में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि साहित्य किसके लिए रचा जाता है ? और उत्तर दिया है कि साहित्य समझदारों के छिए रचा जाता है। यहाँ तक तो कोई बराई नहीं : बराई उस जगह पर आती है जहाँ लेखक अनोखे आत्म-विश्वास के साथ बहुत कुछ दावे की शकल में यह बात कहता है कि समझदारी का ठेका कुछ थोड़े से लोगों का ही रहता है; जिस पाठकवर्ग को हम जनता कहकर जानते हैं, उसे साहित्य के भले बुरे का कर्तई कोई विवेक नहीं है, इसलिए 'लोकरिच साहित्य की कसौटी नहीं हो सकती। विद्वान लेखक ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि साहित्य के रसज्ञ पाठकों का तो अपना एक अलग वर्ग है, जिसे हम साहित्य का अभिजात वर्ग कह सकते हैं, शेष जन-समाज तो मूर्ख और अशिद्धित है, निरक्षर भट्टाचार्य है, 'काला अक्षर मैंस बराबर' है। "सर्वसाघारण के बीच जो पढनेवाले भी हैं, उनकी रुचि इतनी परिमार्जित नहीं कि 'छबीली मठियारिन' और 'किस्सा साढ़े तीन यार' से ऊपर उठ सकें। आखिर साहित्यकार इस कुकर्म पर उतरे क्यों ? वह लोकरिच के निर्माण के बदलें विकृत लोकरिच का सहायक क्यों हो ?' इसी बात को और भी स्पष्ट ढंग से लेखक यों रखता है: जनता के लिए किसी हद तक साहित्यकार को सुगम होना हो, तो संभव भी है, ए अवारगी निम्नस्तर में उतर जाने की इच्छा कैसे हो सकती है ? जरूरत पड़े तो देवता को मानव बनाया जा सकता है, लेकिन उसे पशु बना देना किसे गवारा होगा ? अगर भाव और भाषा के सुगम होने से ही साहित्य जनसाहित्य की कोटि में आ सकता, तो समझौता हा जाता। यहाँ तो इसकी भी संभावना नहीं कि साहित्य भाव-भाषा सरल-सहज होने से ही वह जनोपयोगी हो उठेगा। लेखक चाहे जिस घरातल पर भी क्यों न उतर आये. सर्वेसाधारण के लिए कोई लाम नहीं। बहरे के आगे गवैये को इस बात का तो दु:ख होता नहीं है कि वह पका संगीत नहीं समझता। मुश्किल तो यह है कि उसके आगे गजल और बिरहा भी वेकार है-वह सुन ही नहीं सकता।"

हम कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मगर हम कहने को विवश हैं कि इन उक्तियों में जो दर्प बोल रहा है वह अधिक करण है या वीमत्स, यह कहना हमारे लिए कठिन हो रहा है। कितने उच्च शिखर पर से वह बोल रहा है—अक्ख-नीय। उसके शब्दों की व्यञ्जना को जरा और खोलकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा। 'आखिर साहित्यकार इस कुकर्म पर उतरे क्यों?' में ध्वनि यह है कि अपनी बात को सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाना एक प्रकार का कुकर्म है।

'जनता के लिए किसी हद तक साहित्यकार को सुगम होना हो ( ओपफोह, ऐन मेहरबानी है हुज्र की जो आप इतने के लिए तो राजी हुए, मगर हुज्र ने यह ता बताया नहीं कि किस हद तक आप अपनी बुलंदियों से नीचे उतर सकते हैं!) तो संभव भी है, एकबारगी निम्न स्तर में उतर जाने की इच्छा कैसे हो सकती है?' ( शिव शिव शिव शिव, किसने आपसे ऐसी बुरी बात कह दी? कोई कहाँ तक नीचे उतर सकता है आखिर, उसकी भी तो सीमा है, देवता को आप मनुष्य बना सकते हैं, जानवर तो नहीं बना सकते! जड़ता के जिस अतल अंधक्प में आपकी 'जनता' पड़ी हुई है वहाँ सूरज अगर नहीं पहुँच सकता तो उसमें सूरज का क्या दोष है!)

्यह आपने नहीं देखा कि किस सुगमता से, कितने अनायात ढंग से विद्वान छेखक ने अपने को देवताओं की कोटि में बिठाल लिया और जनता को पशु की संज्ञा दे दो।

देवता बनते ही हं सकुमारजी इन्द्र के पारिषद् भी बन गये और गन्धवों तथा किन्नरों की श्रेणी में आ गये क्योंकि अगले ही क्षण वह गवैये की भूमिका में आपके सामने आते हैं—'ब्रहरे के आगे गवैये को इस बात का तो दुःख होता नहीं है...' अद्भुत हत्य है, संगीत मार्तण्ड किंवा संगीत-प्रभाकर (जो भी रुचि के अधिक अनुकूछ हो!) श्री हं सकुमार तिवारी नील नम की चौकी पर से पका गाना गा रहे हैं और नीचे धरती पर किलबिल करता हुआ श्रोताओं का समाज उस स्वर्गिक स्वर-छहरी के संस्वर्ध से एक बार भी सुग्ध नहीं होता, एक बार भी सिर नहीं हिलाता! कितने अरिसक श्रोता हैं, भर्न हिर ने ठीक ही लिखा है, अरिसकेष्ठ कवित्व-निवेदन शिरिस मा लिख मा लिख!

विद्वान् देखक ने अपने लेख में एक से एक वेशकीमत मोती पिरोधे हैं। बरा उनको एक नजर देख लें तो आगे वहें:

×× साहित्य के बारे में लोकदृष्टि का भरोसा नहीं किया जा सकता, विशेषज्ञ की राय विश्वसनीय मानी जा सकती है।

×× चूँ कि जनता की रुचि है नहीं, इसिल्ए लोकप्रियता साहित्य की कसौटी हो नहीं सकती। ×××

' जो रुचि-विरोष को ही साहित्य को कसौटी मान बैठते हैं, उनके लिए संस्कृत

किव ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है—िकिसी सिंह ने वन में हाथी का मस्तक फाड़ डाला था, जिससे गजमुक्ता बाहर छिटक पड़ा था। बेर बीनने को एक भीलनी बन में गयी हुई थी। दूर से उसने उसे जो देखा तो दौड़ी-दौड़ी उसके पास गयी। लेकिन हाथ में उसे उठाकर जब देखा कि वह बेर नहीं है, तो फेंक दिया। भीलनी के इस तिरस्कार से मोती के मूल्य में कमी हो गयी, ऐसा नहीं कहा जा सकता।...

हंसकुमारजी के इन सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा से और किसी को लाभ हो चाह न हो, साहित्य की हाट में हीरे-जवाहरात के नाम पर रंग-बिरंगे पत्थर लेकर डोलनेवाले बिसातियों की जरूर बन आयेगी! अब उनके हाथ का हर चमकदार पत्थर गजन मुक्ता होगा!

अपने मत के समर्थन में उन्होंने रवीन्द्रनाथ का उद्धरण दिया है: 'सती जैसे अपने पित के सिवा दूसरे को नहीं देखती, अच्छी किवता सहृदय के सिवा और किसी की अपेचा नहीं रखती ' मगर जरा गौर से देखिए तो यह बात हंसकुमारजी के खिळाफ जाती हैं—'विशेषज्ञ' वगैरः का लंबी-चौड़ी बातें इस उक्ति के सामने उह पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न 'विशेषज्ञता' का नहीं 'सहृदयता' का है। सर्वसाधारण 'विशेषज्ञ' नहीं हो सकते, नहीं होते भी, लेकिन 'सहृदय' हो सकते हैं, और होते हैं और कदाचित् हंसकुमारजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जहाँ तक सहृदयता का संबंध है निरे गँवार, पढ़े-लिखे सफेटपोश लोगों से कुछ बढ़कर हा होते होंगे, घटकर तो नहीं होते और जनता के बहुषा अलिखित साहित्य, लोक-गीतों आदि में ( और जब विद्वान् लेखक ने भिखारीदास का नाम लिया है तो कहना चाहिए कि उसके 'बिदेसियां' में भी ) और साहित्यक बातें हो चाहे न हों, सहृदयता तो निश्चय ही बहुत है, उतनी जितनी कि सफेदपोशों के अधिकाश साहित्य में नहीं मिळती।

रवीन्द्रनाथ की बात का जो अर्थ हमने लिया है वही सही है, इसका प्रमाण यह है कि आज रवीन्द्रनाथ के गान बंगाल के गाँव-गाँव में प्रचलित हैं, सामान्य किसान और माँझी भी उन्हें गाते हैं, उनमें अपने सुख-दुःख और आशा-आकाक्षा का मानस-चित्र पाते हैं।

हसकुमारजी के लेख पर इतने विस्तार से लिखना हमने इसलिए आवश्यक समझा कि जिस भावना (या दुर्भावना) का परिचय इस लेखक ने दिया है, वही भावना, कमोबेश साहित्य की पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखनेवाले अधिकांश लेखकों में पायी जाती है। किसी में वह स्पष्ट हो, किसी में प्रचल्ल, यह बात और है। किसी में उसे इतनी सफाई और इतने बेलाग दंग से कहने का साहस न हो यह बात भी और है। कुछ लोग इसी बात को धुमा-फिराकर, या दूसरे शब्दों में कहें, तो कुनैन की

टिकिया को चीनी में लपेटकर प्रस्तुत करते हैं पर बात मूलतः यही रहती है। बाहित्य की समाजोन्मुखता का विरोध करनेवाले सभी लेखकों ने अपने-श्रपने युग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ी-थोड़ी भिन्नता के साथ यही बात कही है। इंसकुमार जी के लेख की उल्लेखनीयता इस बात में है कि आज भी यानी जनता की शक्ति और चेतना के अभूतपूर्व प्रसार के इस युग में भी ऐसी बात कहने का साहस कुछ लोग करते हैं!

जनता की रुचि के सम्बन्ध में जो बातें लेखक ने कही हैं उनमें सिर्फ इतना धश्य है कि जनता अशिक्षित है इसलिए उसकी रुचि अभी काफी परिमार्जित महीं है और देश के स्वतंत्र होने पर जब उसमें वास्तिविक शिद्धा-प्रचार (कोरा बाह्यरता-प्रचार नहीं ) होगा तब उसकी रुचि में और भी मार्जन, और भी निखार आयेगा, इस बात में तो कोई सन्देह ही नहीं। लेकिन अगर कोई इसी बात के खहारे यह कहना चाहे कि लोकरुचि में सत्-असत् साहित्य का कोई विवेक ही नहीं है तो यह बात गलत होगी। किसी भी बात को जाँचने का सबसे अच्छा ढंग प्रयौग है। हमारा विश्वास है कि हंसकुमारजी ने जनरुचि की कदर्यता के सम्बन्ध में जो बातें इतने सामिकार कही हैं, उनके पीछे उनके निजी अनुभव का, उनकी अपनी प्राभिज्ञता का प्रमाण होगा। मगर हमारा अनुभव तो कुछ और है। मैं दो बहुत महान् प्रतिभा के कथाकारों - गोर्की और प्रेमचन्द की बात कहता हूँ। प्रेमचन्द से बड़ा और उनसे अधिक जन-जीवन से स्पंदित कहानीकार अब तक हिन्दी में उत्पन्न नहीं हुआ है-यह कहना कदाचित् अत्युक्ति न होगी। अपढ किसानों तक में उनकी कृतियों का कितना प्रचार है, यह बात स्वयं हंसकुमारजी की भूल को प्रमाणित कर देती है। विद्वान् लेखक चाहें तो स्वयं इस बात का प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रेमचन्द की श्रेष्ठतम कहानियाँ 'कफन', 'पूस की रात', 'गुल्लीडंडा', 'पंच-परमेश्वर', 'ईदगाह', 'अलग्योझा', या जो भी कहानी जो उनके जीवन से सम्बद्ध हो, उनके सम्मुख पढ़कर देख हैं। हमें विश्वास है कि जितनी रसज्ञता से वे श्रोता उन कहानियों का उपभोग करेंगे, उतनी रसज्ञता सफेदपोश पाठकों में सामान्यतथा मिलेगी ही नहीं। उनके क्लांत, अवस्त्र, बोिक्स मन में तो रसोपमोग की वैसी सहज चमता ही नहीं रहती, बहाँ तक इमने देखा है।

उसी तरह गोर्की का उपन्यास 'मा' या 'छन्बीस और एक', 'पतझड़ की वह रात', 'नर-पग्न', 'रोलकश' आदि कहानियाँ उनको पढ़नें को दीजिए। लेखक दूसरे देश का, परिस्थितियाँ बहुत कुछ मिन्न, लेखनशैली अनेकांश अपरिचित लेकिन इस सबके बावजूद हमारे देश की सामान्य जनता उनका रस ले सकेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है।

को भारतीय जनता क्यास, वाल्मीकि, तुल्सी, सूर, मीरा, विद्यापित और कबीर की रचनाओं का रसास्वादन करने में समर्थ हो, उसकी रुचि को विकृत कहना साधारण साहस का काम नहीं है।

अपने लेख के अन्त में लेखक ने कुछ 'प्रगतिशील' रचनाओं की दुर्बलता पर कटाक्ष करते हुए जो बात कही है, वह कुछ अंशों में सही तो है, मगर लेख के मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक खतंत्र और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, लेकिन लेख की मूल प्रतिपाद्य वस्तु की दृष्टि से अवान्तर प्रश्न है। विद्वान् लेखक का कथन है:

'जो अनुभूति साहित्य की जान है वह तभी जीवन्त हो सकती है, जब साहित्यकार की अपनी हो। × × सर्वसाधारण के साहित्य में हमें आज तक आत्मीयता ही नहीं, कृत्रिमता ही मिळती रही है (यह सबका परम दुर्माग्य है !—सं०)।

'किन ने भूखे बंगाल पर किनता लिखी, लेकिन दिली में रहकर। झॉपड़ों का वर्णन िक्या, िकन्तु महलों की निलासिता में। गरीनी पर रोया िकया, पर रईस की पार्टी में 'ह्वाइट हार्स' और '५५५' पीते हुए; पूँजीनाद को शाप दिया, मगर प्रपने रुपये कारोनार में लगाये। पंतजी ने तो स्वीकार ही िकया है िक उनकी 'ग्राम्या' नौद्धिक सहानुभूति का फल है (आत्मिक नहीं!)। ऐसे भी राष्ट्रकिन आज मिल रहे हैं, जो चार दिन पहले राष्ट्र के दुर्दिन में उसके दुश्मन के चारण थे। ये हैं जन-साहित्य की सचाई के कुछ नमूने। ऐसे कृत्रिम प्रयत्न से कोई लाम नहीं। साहित्य उसके खा की जीवन-साधना है, केशल यश और अर्थ का आधार नहीं। रचना के साथ इसीलिए रचनाकार की सचाई और ईमानदारी अपेक्षित है।' कुछ लोगों के सम्बन्ध में लेखक के मत से हमारा ऐक्य हो सकता है; पर यह लेख का निषय नहीं है। लेख के मूल निषय पर लेखक फिर अंदिम पैरे में पहुँचता है।

'इन बातों का सारांश है कि मौजूदा हालत में जनसाहित्य का व्यापक लाम नहीं, जब तक कि जनता में सुशिद्धा और साहित्यिक संस्कार नहीं पैदा होता।'

पर हमारा प्रश्न है कि वह पैदा होगा कैसे जब तक उसके लिए उचित वातावरण, उचित परिस्थितियाँ न मिलेंगी? बिना स्वतंत्रता-प्राप्ति (कहना न होगा कि १५ प्रागस्त को जो ब्रिटेन मार्का आजादी मिलनेवाली है, हम उसके हामी नहीं ) के भला वह कैसे संभव है ? और स्वतंत्रता क्या बिना जनता को आन्दोलित किये हुए, उसके हृदय को स्पर्श किये हुए प्राप्त की जा सकती है ? यह कार्य जन-साहित्य का नहीं तो क्या और किसी का है ? हाँ, यह सही है कि उसका उतना ब्यापक लाभ न मिल सकेगा, क्योंकि जनता अशिचित है, मगर क्या परिस्थिति विषम है इसीलिए यह कहना ठीक है कि वह कार्य ही करने योग्य नहीं है ?

भाव और भाषा को सहज से सहजतर बनाते हुए जनता का सचा साहित्य तैयार की जिए तब आप पायेंगे कि जनता आपको हाथों हाथ छेने के लिए तैयार है। वह सुन्दर कला-कृतियों की भूखी है, उसकी माँग केवल इतनी है कि वे कला-कृतियाँ निरी गगन-विहारिणी न हों, उनमें जीवन का संस्पर्श हो। यदि कलाकार ने सफलतापूर्वक, कलात्मक ढंग से जीवन को रूपायित किया है, तो सर्वसाधारण से भी उसे अर्घ्य मिलेगा, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं। गोर्की ने एक जगह लिखा है:

भाग्यशाली हैं वे लोग जो यह जानते हैं कि जनता शक्ति का अक्षय स्रोत है और उसमें सारे स्वप्नों को वास्तिविकता में बदल डालने की स्नमता है। मैं उन्हें भाग्यशाली इसलिए कहता हूँ कि जनता के सजीव संस्था से उन्हें रचनात्मक स्फूर्ति प्राप्त होती है। और अब उचित है कि स्फूर्ति का यह भाव और भी बढ़े और उनके हृदय को गहरे उछास और एक नयी संस्कृति को नये-नये रूप देने की तीव प्यास से भर दे। सन् ४७]

### साहित्यसृजन का बक्ष्य....

साहित्य-खुजन का लक्ष्य स्थिर करने की समस्या इतनी बड़ी है कि इसने अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी साहित्य-समीचकों तथा अन्य आचार्यों और विचारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और उन्हें अपना मत देने के छिए बाध्य किया है। वास्तव में समस्या ऐसी ही महत्त्वपूर्ण है और ऐसी ही कठिन और इसीलिए शायद कभी भी किसी के लिए यह कहना बड़े दु:साहस का काम होगा कि अब हमने इस समस्या पर हर पहलू से विचार कर लिया।

साहित्य का सम्बन्ध अगर अकेले साहित्यकार से हो तो कोई समस्या न उठे और साहित्यकार अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के अनुसार जैसा मन में आवे वैसा ही साहित्य रचकर संतोष छाभ कर सके। लेकिन समस्या तो तब आ खड़ी होती है जब हम यह देखते हैं कि साहित्यकार समाज से अलग कोई इकाई नहीं बल्कि स्वयं एक सामाजिक प्राणी है, इसिल्ए समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है जिससे मुकरना ईमानदारी न होगी—न अपने प्रति, न समाज के प्रति और न अपनी कला के प्रति क्योंकि कला को भी तो अन्ततोगत्वा समाज से ही अपनी सामग्री संग्रह करनी पहती है?

साहित्य लिखा जाता है तो हजारों-लाखों आदमी उसको पढ़ते हैं, चित्र बनाया जाता है तो हजारों-लाखों आदमी उसे प्रदर्शिनियों में और ऐलकमों में और पत्र-पत्रि-काओं में देखते हैं। लाग साहित्य पढ़ते और चित्र देखते हैं तो उसका उनके मन पर असर पड़ता है, उनकी चेतना बनती है। उनकी चेतना उनके कार्यों को प्रभावित करती है। उनके कार्यों का संबंध उनके समाज और उनके राष्ट्र से है। इसलिए यह प्रक्त महत्वपूर्ण हो पड़ता है कि किस प्रकार का साहित्य रचने के लिए समाज में वातावरण तैयार किया जाय। इसीलिए सभी पूर्वा और पिक्छमी, पुराने और नये विचारकों ने इस प्रक्त पर अपना मत दिया है। अगर उनका रचनात्मक साहित्य से सीधा संबंध नहीं भी रहा है, तब भी उन्होंने उक्त विषय पर अपना मत प्रकट किया है क्योंकि अत्तोगत्वा यह एक समाज-विधायक प्रक्त है।

और यह एक समाज-विधायक प्रश्न है, यह तो इसी से सिद्ध है कि 'माधुरी' के दिकालातीत संपादक तक ने अभी हाल में इस ओर ध्यान दिया है! मामूली तौर पर वे ऐसी समस्याओं के पीछे अपनी नींद नहीं खराब करते; लेकिन शायद यह देखकर कि

साहित्य में क्रांतिकारी, प्रगतिशील घारा काफ़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है जिसके कारण साहित्य की गतानुगतिक मान्यताओं के रंगमहल के ढह जाने की आशंका पैदा हो गयी है, उन्होंने भी इस नयी धारा को काटने की कोशिश की है। इस काम को करने का कोई एक ढंग नहीं है, अनेक ढंग हैं।

अप्रैल के अंक में उन्होंने किन्हीं पं० श्री लाल ग्रुक्त का एक लेख लापा है 'आधुनिक किन-सम्मेलन'। इस लेख में लेखक की बुद्धि के अनुसार बड़े कौशलपूर्ण देग, से प्रगतिशील किनता की खिल्ली उड़ायी गयी है। ग्रुक्त जी लिखते हैं—

किव होने का, तालर्य यह, महाकिव, प्रख्यात किव होने का दूसरा मार्ग है, अपने आपको बदलिए। मैंने 'कुरुक्षेत्र' सुनाकर बहुतों की दृष्टि में अपने को उठा हुआ नहीं पाया। 'कुरुक्षेत्र' में एक बुराई है, वह शुद्ध हिन्दी में है। उसमें एक और बुराई है, उसमें 'जवानी' 'त्फान' 'इन्क़लाव' 'मौत' 'खून' 'सरमायादार' 'मज़दूर' ऐसे शब्द नहीं। मेरी प्रशंसा तब हुई जब मैंने एक किवता सुनायी—'आज के किव से'।

केसक शायद यह कहना चाहता है कि आज हिन्दी में बहुत सा छन्न काव्य केवल इसिक्ट रूयाति पा लेता है कि उसमें 'जवानी' 'तूफान' 'खून' 'सरमायादार' जैसे शब्द रहते हैं। हाँ, यह बात कुछ अंशों में सही है कि आज उक्त प्रकार का प्रगतिशील नाम-धारी छद्मकाव्य भी हमारे सामने आ रहा है और यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन लेखक इस प्रवृत्ति का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका प्रतिकार हो और श्रेष्ठ प्रगतिशील कविता जिसमें कवि की ईमानदारी एक-एक शब्द से, एक-एक स्वर से झंकृत हो रही हो, लिखी जाय ; बल्कि इसलिए कि वह इस प्रगतिशील नामधारी छन्नकाव्य के हल्ले में समस्त प्रगतिशील कविता और प्रगतिशील साहित्य पर ही बग़ली मार करना चाहता है। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता हुई कि इम ग्रुक्लजी की बात के झूठ-एच पर विचार करें। उक्त प्रकार के कोरे प्रचारात्मक, छद्मकाव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बहुत-से ऐसे तरण किन जो नये-नये लिखना ग्रुरू करते हैं, ऐसे ही निषयों की ओर आकृष्ट होते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आज समाज में ऐसे ही साहित्य की माँग है. समाज में आज यही हवा बह रही है। हवा के साथ बहना आसान होता है, इसलिए थोड़े ही प्रयास से मिलनेवाली ख्याति के लोभ से वह उक्त प्रकार की कविता छिखने छगता है और चूँकि उसके मूछ में उसका निजी अनुभव या अनुभूति नहीं होती. इसिलिए उसका कान्य कान्य न होकर छद्मकान्य हो जाता है। हमें इस स्थल पर उस 'कविता' को जो जान-बूभकर सस्ती ख्याति पाने के लिए लिखी जाती है, उस कविता से अलग करना होगा जिसके पीछे शोषित मानवता के लिए बौद्धिक सहानुभूति

नयी समीक्षा

तो काफी होती है लेकिन उसका निजी परिचय कम। इस बड़ी कमज़ोरी के लिए दसरे प्रकार की कविता की भल्ला करने के बाद भी उसे पहले प्रकार की 'कविता' से अलग करना नितान्त आवश्यक है क्यों कि एक के पीछे कम से कम कवि की व्यक्ति-गत, वैचारिक ईमानदारी तो है, दूसरे के पीछे तो वह मी नहीं, वह तो शुद्ध जाछ है। लेकिन इस छन्नकाच्य पर विचार करते हुए इम अगर यह बात ध्यान में रखें कि सभी ज़ार-पकड़ते आन्दोलनों में इस तरह के लोग घुस आया करते हैं, तो कोई गड़-बडी न होगी। जिस समय हमारे साहित्य में छायाबाद का बोल्बाला था. उस समय ये ही नवयुत्र ( याने इन्हीं के पूर्ववर्ती लोग) जो आज प्रगतिशील दङ्ग का छद्मकाण्य रचते हैं, छायावादी ढङ्ग का छद्मकाव्य रचते थे और सभी मासिक पत्र-पत्रिकाओं में कवियों की हु-नत्त्री के तार झनझनाया करते थे। जिस प्रकार यह छायावाद नामधारी छद्मकाव्य छायाबादी कविता की काव्य-सम्पदा और सौंदर्य को तिरोहित नहीं कर सका, उसी प्रकार आज का यह प्रगतिशील नामधारी छद्मकान्य प्रगतिशील कविता की शक्ति और ओज को चोट न पहुँचा सकेगा, इसका हमें विश्वास है। यहाँ पर यह भी कहने की आवश्यकता है कि जो बहुत-सी निर्वष्ठ प्रगतिशील कविता हमें दिखलायी पड़ती है उसमें बहुत थोड़ा अंश ऐसा होता है जिसे हम स्ती स्याति के लोभ से रचा गया कह सकते हैं। हम यह बात उन तमाम कविताओं के आधार पर कह रहे हैं जो नित्य हमारे यहाँ आती हैं और जिन्हें हम इसी कारण छौटाने पर वाध्य होते हैं कि उनमें सच्चे काव्य की प्रेरणा नहीं होती। उनमें सच्चे काव्य की प्रेरणा नहीं होती कहने से हमारा यही अभिपाय है कि उनमें शोषित मानवता के लिए वह संवेदना नहीं होती जो कि काव्य का एक अनिवार्य उपादान है। यह संवेदना किव में आ भी नहीं सकती जब तक कि उसने उक्त मानवता को पास से, उनके बीच रहकर देखा न हो । कोरी बौद्धिक सहानुभूति और दूर रहकर संचय किये गये ज्ञान से विवेचनात्मक गद्य का काम भले चल जाय, कविता या कहानी या नाटक का काम नहीं चल सकता। यह वे सभी छोग जो कविता या कहानी या नाटक लिखते हैं, स्वीकार करेंगे। यदि आज परिस्थिति यह है कि शक्तिशाली प्रगति-शील साहित्य काफी मात्रा में सामने नहीं आ रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे नये साहित्यिक अपनी सामाजिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत संस्कारों के घेरे से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हटता की ज़रूरत है, लेकिन यदि हम वास्तव में प्रगतिशील साहित्य से अनुराग रखते हैं और आज के समाज में उसकी अपरिहार्य जरूरत समझते हैं, तो हमें राह दिखानी होगी। अपने परिचित संसार से विदा देना किसी के लिए सरल नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे साहित्य को युग का सबसे शक्तिशाली और युगान्तरकारी साहित्य बनना है तो हमें

अपनी पींड़ित बनता के साथ अपने को मिलाना होगा, उनके पास जाकर, उनको अपना हृदय देकर उनको समभना होगा। युग-युग से उन्हें उच्चवर्ग के लोगों से वंचना ही मिलती आयी है, इसलिए उस वर्ग के लिये उन्होंने अपने हृदयकपाट बंद कर लिये हैं। इन बंद दरवाजों को खुलवाना टेढ़ी खीर होगी। इसके लिए हमें उन्हीं में से एक बनना पड़ेगा। जो लोग राजनीतिक कार्य के प्रसंग में मज़दूरों या किसानों के संम्पर्क में आते भी हैं, वे भी यह बात स्वीकार करेंगे कि राजनीति ह माँगों से अगे बढ़कर उन लोगों के दिल की बात को जान लेना बहुत सरल नहीं है। लंबे परिचय और आत्मीयता के बाद ही, बहुत-से मनोवैज्ञानिक अवरोधों को चक्रनाचूर कर देने के बाद ही वे लोग खुलना ग्रुरू करते हैं और हमें सही अर्थों में उनके व्यक्तित्व के, उनकी आत्मा के, उनके दर्शन होते हैं। किव या कहानीकार को इस शोषित समाज के इसी छंबे, आत्मीय परिचय की जरूरत होती है, सतही बातों से उसका अधिक काम नहीं चलता और ज्यादा दिन नहीं चल सकता। प्रगतिशील साहित्यकार जब यह बात स्वीकार करते हैं कि सच्चा क्रान्तिकारी वर्ग मज़दूरों ओर उससे घटकर किसानों का है और उन्हीं को गतिशील बनाने से समाज भी गतिशील होगा, तो फिर हमारे पास इस बात की क्या दलील है कि इम इन शोषित वर्गों के जीवन का एकदम पाव से नहीं जानते और उनके जीवन का चित्रण करने के लिए भी अपनी कल्पना की प्रखरता का आश्रय लेने के लिए वाध्य होते हैं ? यह बात किसी भी दशा में ठीक नहीं कही जा सकती। अगर इस प्रवृत्ति का उचित प्रतिकार और नियंत्रण नहीं किया गया तो इस बात की आशंका है कि यह प्रवृत्ति जोर पकड़े और प्रगतिशील साहित्य में यथार्थवाद की मात्रा घटे और कल्पना-विलास की मात्रा बढ़े। अगर थोड़ी देर को यह भी मान लें कि ऐसा नहीं होगा तब भी यह बात ता बिलकुल सही है कि हमारे प्रगतिशील साहित्य की वाञ्छित श्रीवृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे प्रगतिशील साहित्यकार साधना का कठोर पथ अपनाकर नित नथे उपजनेवाले तरुण साहित्यसेवियों को उचित मार्ग नहीं दिखलाते। सबका जिन्दगी में मजबूरियाँ हैं। उन्हीं मजबूरियों में से हमें राह बनानी होगी। परिस्थितियों का मुँह जोहने से जब कहीं क्रान्ति नहीं होती, तब साहित्य के क्षेत्र में ही क्या क्रान्ति होगी क्योंकि साहित्य तो जीवन का निचोड़ है, रस है।

सामाजिक परिस्थितियों के निर्मम उद्घाटन और विकास ने, मार्क्सवादी विचार-धारा और प्रगतिशील साहित्य-समीचा ने मिलकर आज इमारे साहित्य में लगभग सभी से यह बात मनवा ली है कि सत्साहित्य जीवन से पराङ्मुख नहीं हो सकता। यही बात प्रगतिशील साहित्य की आधारशिला है। यह एक बहुत संतोषजनक विषय है कि छोग नये साहित्य के इस श्राधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन इस आधारभूत सिद्धान्त को मानते हुए भी प्रगतिशील साहित्य पर आक्रमण होते हैं। अब तो पत्र-पित्रकाओं में प्रगतिशील साहित्य के विरोध में जो छेख निकलते हैं उनका मूल स्वर यहीं होता है। ज्यातिल्ब्ध साहित्यकारों में महादेवी वर्मा ने प्रधान रूप से प्रगतिशील साहित्य के इस पक्ष पर पहार किया है। 'आधुनिक किन सम्मेलन'-शीर्षक जिस छेख से पहले मैंने उद्धरण दिया है, उसमें भी एक जगह इसी तरह की बात आती है: मैं किसी भी प्रगतिवादी से बढ़कर इस बात का समर्थक हूँ कि साहित्य युग का पारे-भाषक है। परन्तु युग की आड़ में अपने साहित्य को नीचे गिराना और अपनी प्रज्याति को ऊपर उठाना नीचता है।

यह एक वे सिर-पैर का बात है। कोई दावे के साथ यह कैसे कह सकता है कि किसी साहित्यकार ने कोई चीज़ ईमानदारी के साथ नहीं बिल्क अपनी प्रख्याति को ऊपर उठाने के लिए की है ? यह तो एक ऐसा तारकोल है जिसे आप किसी के भी मुँह पर मलने के लिए दौड़ सकते हैं। साहित्य की जो भी प्रवृत्ति आपका न रूचे, वह युग की आड़ में अपनी प्रख्याति को ऊपर उठाने के लिए की गयी है ! औरों के बारे में तो श्रीलाल शुक्लजी ही कह सकते हैं। लेकिन स्वयं उनके बारे में उनके लेख का कोई भी पाठक कह सकता है कि उन्होंने एक 'प्रगतिवादी' रचना सस्ती ख्याति के लिए की ! उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। वास्तव में जो ऊटपटंग बातें शुक्लजी ने कही हैं, वे अपने ही जैसे लोगों के बारे में कही हैं जिनका अपना कोई जीवन-दर्शन या सिद्धान्त नहीं होता और जो यों ही हवा के बहाव में इधर-उधर उड़ा करते हैं! ऐसे लोगों से ही प्रगतिशील साहित्य का सबसे अधिक अकल्याण हुआ है।

हम यह बात मानते हैं कि उन सभी लोगों की, जो प्रगतिशील साहित्य में दोष निकालते फिरते हैं, नीयत सदा साफ नहीं होती । लेकिन साथ ही हमारे लिए यह न मानना भी भूल होगी कि साफ़ नीयतवाले लोगों को भी हमारे साहित्य में यह एक बड़ी कमी खटकती है। यह कमी हमारे अन्दर है, इसे हमसे अधिक और कौन जान सकता है? इस कमी को देखते हुए ही उपर्युक्त सुझान रखा गया है। इसका सबसे बड़ा सुफल जहाँ यह होगा कि हमारे साहित्य में और अधिक हदता तथा स्थायित आयेगा, वहाँ एक बड़ा सुफल यह भी होगा कि नये लेखकों को भी इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपने गाँव के या टोले-पड़ोस के लोगों से अधिक संपर्क में आवें। नवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट के लड़के किसानों-मज़दूरों के लिए प्रयाणागीत लिखते हैं जिसमें वे उनके लिए अपने हृदय की सारी समवेदना उँडेल देते हैं! लेकिन रचना शिक्ताली नहीं हो पाती, अकसर किसी सफल प्रगतिशील कविता की दूरागत प्रतिध्वनि या फीकी छाया होकर रह जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वे उन वर्गों के जीवन से परिचित ही नहीं हैं। मज़दूरों के जीवन से तो तनिक

भी परिचित नहीं हैं, और किसानों के जीवन से केवल इतना परिचय है कि जब गाँव के मदरसे में पढ़ते थे तब किसानों के बच्चों के साथ खेलते थे। जबसे शहर पढ़ने चछे आये, यह सम्पर्क भी छूट गया। और अब केवल एक घुँघली-सी याद है —काले शरीर, मैठे कपड़े जाड़े में, और काले शरीर अन्य ऋतुओं में, कुछ खेत, कुछ पेड़, कुछ कच्चे-अधकच्चे मकान । यह मैं मध्यम वर्ग के उन छोगों की बात कह रहा हूँ जिनका प्रतेनी घर गाँव में है। जो सदा से शहर के रहनेवाले हैं, वे तो बिलकुल संभ्रान्त नागरिक हैं (!) जो अपने आस पास, टोले पड़ोस के नर-नारियों के बारे में कुछ नहीं जानते. हाँ, सिगरेट की किस्मों और सिनेमा की तारिकाओं के बारे में उनसे जो चाहे पूछ लीजिए। गाँव से कुछ संबंध रखनेवाले मध्यमवर्गीय लोग लिखते हैं तो बहुधा वही कचा. उच्छ्वसित 'प्रगतिशील' साहित्य और शहर के लोगों में से जब लेखक पैदा होते हैं तो वे 'रंगभूमि' मासिक और 'माया' और 'मनोहर कहानियाँ' के पन्नों को सुशोभित करते हैं और दिन-रात उस लड़की के लिए सिर धुनते हैं जिसे उन्होंने किसो सिनेमा या पार्क में देख लिया था। यह बात हम इतने विस्तार से इसलिए कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है कि तरुण लेखकों का यह वर्ग दिशाह।रा-सा घूम रहा है, इनको मार्ग दिखाने और संगठित करने की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसे जब इम हल करने चलेंगे तब स्वयं इमारा भी विकास होगा । ऐसी अनेक रचनाएँ रोज इमारे कार्यालय में आती हैं जिनमें किसानों मज़दूरों के जीवन का चित्रण करने की ईमानदार लेकिन असफ़ छ को शिश होती है। यह साहित्य कमज़ोर होता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हवा आज किस ओर वह रही है और प्रगतिशील साहित्य का नेतृत्व करनेवालों का आज क्या कर्तव्य है : शोषित जनता के अधिक से अधिक पास जाना ।

#### imes

अभी ऊपर विचार करते समय इमने यह कहा था कि आज लगभग सभी महत्त्वपूर्ण लेखक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि सत्साहित्य जीवन से पराङ्मुख नहीं
हो सकता। यह बात कहते समय हम 'माधुरी' के यशस्त्री संपादक को भूल गये थे! उनके
यहाँ कभी ऋतु-परिवर्तन नहीं होता। अभी हमने उनके पत्र में प्रकाशित एक लेख पर
विचार किया। आइए अब हम स्वयं संपादकजी की बातों पर विचार करें। कविता के
स्वरूप पर विचार करते समय उन्होंने अद्भुत सादगी से कुछ बातें कह दी हैं और वस
कहते चले गये हैं, कोई केन्द्रीय बात नहीं है जिस पर विचार किया जा सके। लेकिन
को बातें उन्होंने अलग-अलग कही हैं उनसे एक विशेष प्रकार की मानसिक गठन का
पता चलता है। पा डेयजी अपना विवेचन शुरू करते हैं—'दार्शनिक पंडित हेगेल ने
रूपकर्म की सूची में कविता को ही प्रथम—सर्वश्रेष्ठ—स्थान दिया है। इसका कारण

यह है कि और सब सत्कर्मों का अवलंबन एकान्त वास्तव वस्तुएँ होती हैं किन्तु कविता का अवलंबन बिलकुल दूसरे ही प्रकार का होता है। कविता का उपकरण है सुन्दर, मनोहर छन्दोबद्ध भाषा। यह भाषा संपूर्ण रूप से मन की सृष्टि है, मनुष्य की मानसी कन्या है। इसी कारण इस स्थान पर कविता का वास्तव के साथ बहुत थोड़ा ही संबंध है।

अगर इतने से लेखक का मंतव्य स्पष्ट न हुआ हो तो यह लीजिए:

'कविता एक धनीमानी बुनियादी वर की स्त्री है, साधारण घर की नहीं; इसी कारण उसे विशेष देश की, खास पोशाक की जरूरत होती है। जिसमें उसकी प्रतिष्ठा झलक उठे, वह उसके योग्य वेश है। उसे साधारण सादी सारी नहीं सोहाती, उसे चाहिए रंगीन, रेशमी, ज़री-किनारो की सारी।'

इसी भाव को लेखक और आगे बढ़ाता है:

'सुन्दर के लिए कोई भी पोशाक होने से काम चल सकता है, इस उक्ति का समर्थन करने को जी नहीं चाहता। बल्कि ऐसा देखकर मन विद्रोह ही कर बैठता है। सरीब के घर सुंदरी कन्या नहीं सोहाती यही तो लोगों की साधारण घारणा है। इतना रूप! इतने गुण! इसका उपयुक्त स्थान तो राजा के ही घर में है, ऐसा ही ता लोग कहते हैं।'

इसी भाव को लेखक एक और ढंग से व्यक्त करता है:

श्चकुतला जैसी कुसुम-कोमल कलेवरवाली युवती को वल्कल पहने देखकर हमारे मन को कष्ट होता है।

अब ज़रा हमें जियर की तमाम उक्तियों पर विचार करना चाहिए। लेखक ने यह बतलाने के लिए कि कविता में लिलत छन्दोबद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह सारा बंधान बाँधा है। यह एक सामान्य तथ्य है, एक स्वयंसिद्ध बात है कि भाव के अनुरूप ही भाषा को होना चाहिए, अधिक से अधिक भाववाही। इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो रंगीन-रंगीन उत्प्रेचाएँ देकर लेखक ने यह बात कही है, उससे हमारे मन में यह संदेह बागता है कि लेखक का इंगित भाववाही भाषा की ओर नहीं, अधिक से अधिक आछंकारिक भाषा की ओर है, भाव उससे व्यक्त होता हो चाहे न हो। सच पूछिए तो लेखक के आगे भाषा ही महत्वपूर्ण है, भाव का उसके लिए अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कहीं वह चर्चा हो नहीं करता। भाव की पृष्ठभूमि में भाषा के प्रश्न को रखकर ही भाषा के प्रश्न को ठीक से समझा जा सकता है। भाव की पृष्ठभूमि स्पष्ट न होने से भाषा का प्रश्न भी उल्लेक जाता है, जैसा कि पाण्डेयजी के इस विवेचन में उल्लेक गया है। पाण्डेयजी को शकुन्तला को वल्कल पहने देखकर कष्ट होता है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या अधिक न होगी जो ऋषिकन्या शकुन्तला

को ज़री किनार की सारी पहने देखकर खुरा हों ! परिधान वहीं होना चाहिए जो पात्र के उपयुक्त हो । पात्र से अलग परिधान की मीमांसा नहीं हो सकती और अगर हो सकती है तो इसी अनर्थकारी रूप में । यदि आप रूपक को तोड़कर पाण्डेयजी की बात पर विचार करें तो आप पायेंगे कि पाण्डेयजी शकुन्तला और पण्य स्त्री दोनों के लिए एक ही परिधान की व्यवस्था करना चाहते हैं । भाव अगर सादा है तो उसके लिए सादी भाषा ही काम देगा, उसी प्रकार जैसे शकुन्तला के शरीर पर वल्कल ही सोहता है । सादी, निरलंकार भाषा भी उदाच भावों को व्यक्त कर सकती और करती है, यह जोर देकर कहने की जरूरत है । अकसर ऐसे भाव हो सकते हैं जहाँ अन्य कोई भाषा कविता की हत्या कर देगी, उसी तरह जैसे पाण्डेयजी की अत्यन्त प्रिय ज़री किनार की सारी पहनकर शकुन्तला कण्य के त्योवन की नैसर्गिक सुषमा नहीं, गिएका जान पड़ेगी।

हमारे मत से लेखक की इन भ्रान्त, चमत्कारपूर्ण उक्तियों के मूल में यह ग़लती है कि लेखक ने भाषा और भाव के परस्पर संबंध को बिलकुल नहीं देखा है। इस बात के अलावा उपर्युक्त सभी उद्धरणों में से एक और बात साफ है कि लेखक किवता की कलाना एक अत्यन्त कोमलार्गा, खूबस्रत नाज़नीन के रूप में करता है जो ज़री की सारी में लिपटी हुई है और जिसके शरीर पर 'एक-दो भारी कीमती अलंकार' ( छोटे-मोटे अलंकारों की संख्या पर कोई रोक नहीं ! ) हैं और जो राजा के दरबार में छूम-छूम नाच रही है ! या अगर इसी ब'त को दूसरी तरह कहें तो कहेंगे कि पाण्डेयजी ने कालिदास की

तन्वी स्थामा शिखरिदशना पक्किन्नाधरोष्ठी मध्येद्यामा चिकतहरिणीप्रेद्युणा निम्ननाभिः

यद्य-पर्ता को ज़री किनार की खास बनारसी सारी और यहीं के कन्हैयालाल सराफ़ के यहाँ के बने हुए पुराने चाल के एक-दो भारी कीमती खलङ्कार पहनाकर अपने हृदय के अन्तःपुर में बिठा लिया है!

पाण्डेयजी की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि वे उन छोगों में हैं जो नये, समाजो-नमुख, युगधर्मी साहित्य की भूमि को आदि से अन्त तक अस्वीकार करके आज के युग में भी पुरानी रसवादी परम्परा को ज्यों का त्यों हृदय से चिपटाये बैठे हैं। उनका तो शायद यह भी मत जान पड़ता है कि संस्कृत साहित्य के बाद दुनिया में या भारत में ही कभी कोई साहित्य रचा ही नहीं गया! यह बात हमें बड़ी अजब मालूम पड़ती है कि एक प्रतिष्ठित हिन्दी पत्र का सम्पादक कविता के स्वरूप पर विचार करते हुए मुख्य या गौण किसी भी रूप में हिन्दी कविता पर विचार न करें और अपनी बात समझाने या अपना मत प्रतिपादित करने के छिए काछिदास, भवभूति और जयदेव के काव्य की

ओर ही बार-बार अंगुलिनिर्देश करे ! पाण्डेयजी के लेख की उक्त प्रवृत्ति का विरोध करने में हमारा उद्देश कालिदास या भवभूति या जयदेव के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित करना नहीं है, वरन् यह दिखलाना है कि लेखक के मन में समस्त हिन्दी काव्य के प्रति उपेक्षा का भाव है। और इस उपेक्षा के मूल में भी साहित्य की वही गतानुगतिक चिन्ताधारा है जो पाण्डेयजी के सम्मुख कविता को एक तन्वी श्यामा के रूप में उपस्थित करती है। हमारे मत में रूढियों के विष से ही यह समस्त दृष्टिकी ए जर्रित है। यह वही घातक दृष्टिकी रा है जो साहित्य को समाज से मुख मोड़कर अन्ते रंगमहरू में रहने के लिए कहता है और इस प्रकार साहित्य और समाज दोनों ही का घोर अकल्याण करता है। 'मुसाहित्य मानव-जीवन को पूर्णाता की ओर छे जाता है और इसके विपरीत असत् साहित्य मानव-जीवन को अघोगामी करता है। इसिलए समाज के सम्मुख साहित्यिक का बड़ा भारी दायित्व है। जो लोग यह कहते हैं कि रस की सृष्टि करना ही साहित्यिक का प्रधान कार्य है वे यह भूल जाते हैं कि साहित्यिक का प्रकृत आदर्श क्या है। वे यह भूल जाते हैं कि रस-साहित्य की सृष्टि उच्च स्तर की भी हो सकती है और निम्न स्तर की भी। यदि साहित्य रस-सृष्टि करके मनुष्य की नीच प्रवृत्ति को आग्रत करे और उसके फलस्वरूप मानव-समाज में उच्छ खलता दिखायी दे तो हमें कहना होगा कि ऐसे साहित्य से समाज की असीम क्षति होती है। कोई शक्तिमान लेखक यदि यह भूल जाय कि साहित्य का आदर्श क्या है और शब्दों तथा वाक्यों के मायाजाल से विभानत मानव-मन में अबाध भोग-लालमा की प्रवृत्ति जाग्रत करे, तो कहना होगा कि वह लेखक मनुष्य का असीम अकल्याण कर रहा है। इसके ठीक विपरीत एक सुसाहित्यिक रस-सृष्टि द्वारा मानव-चित्त को उच्च आदशों की ओर उदबुद्ध करेगा और इस प्रकार सामाजिक जीवन को सुष्ठ, सुन्दर और सुश्चंखल बनायेगा। \*

पुराने और नये साहित्यिक दृष्टिकोण में यही अन्तर है कि एक भाववादी साहित्य का समर्थक है, दूसरा यथार्थवादी साहित्य का, एक व्यक्तिकेन्द्रिक साहित्य का समर्थक है, दूसरा समाजकेन्द्रिक साहित्य का। व्यक्तिकेन्द्रिक साहित्य से प्रयोजन उस साहित्य से है जो समाज से व्यक्ति को विव्छिन्न करके उसके ऐकांतिक सुख-दुःख और आशा-आकाक्षा की आलोचना करता है। पाण्डेयजी के विवेचन और जुन-जुनकर दिये गये उनके उद्धरणों से स्पष्ट है कि वे व्यक्तिकेन्द्रिक भाववादी (सो भी शृंगारिक!) साहित्य के कहर समर्थक हैं!

जुलाई १६४६ ]

<sup>\*</sup> श्री नगेन्द्रनाथ सेन गुप्तः 'समाजविवर्तने साहित्येर स्थान' परिचय, ज्येष्ठ संख्या